





इतिहास क्या है

श्री जे. वगरहृष्टा, श्री गमचन्द्र शर्मा श्री हिंग्सिक्त समी एवम् श्री यज्ञ<sup>-लग्य शर्मा की स्पृति में भें ट</sup> द्वारा:- हर जमान वगरहडू।

ई० एव० कार

ट्यारे मोहान बगरहट्टा -घन्त्रमोष्टन बगर्ह्टा

दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली वंबई कलकता मद्रास समस्त विश्व मे सहयोगी कंपनियां

© ई० एच० कार अनुवाद: अशोक चक्रधर

प्रथम अंग्रेजी सस्करण : 1961 'व्हाट इज हिस्ट्री' का हिंदी अनुवाद प्रथम हिंदी सस्करण 1976

E H Carr : Itihas Kya Hai

एगं जीव वसानी द्वारा दि मैंकमिलन कपनी आफ इंडिया लिमिटेड के लिए प्रकाशित तथा प्रगति प्रिटसं, दिल्ली 110032 में मुद्रित।

## भारतीय पाठकों के लिए

का विषय है। मैंने इस पुस्तक में जिन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और घटनाओं क उल्लेच किया है, वे गैर धोरोपियों की अपेक्षा योरोपियों के अधिक परिचित हैं परंतु इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है, इतिहास के शिक्षांतों को सामान्यता तथा व्यापकतर स्वर पर व्यवहृत करना और उनके महत्व को रेखाकित करना। यहां प्रतिपादित किया है कि अतित का कोई भी सार्थक अध्ययत नियस रूप सं भविष्य की अंतर्दृष्टि द्वारा प्रैरित और आनोकित होना और यह भी कि आज जबकि विषय का प्रत्येक देशा कित सामाजिक समस्याओं से जुन

मेरी पुस्तक 'व्हाट इज हिस्ट्री' का हिंदी में प्रकाशन मेरे लिए आनंद और सम्म

रहा है। 'समय' के विस्तार में मानवजाति की प्रगति की प्रक्षिया पर ही इतिह की अवधारणा की जानी चाहिए, यह दुस्टिकीण विरोधाभास से प्रस्त लग सकता है, मगर मेरा मह विश्वसा है कि यदि हम अतीत का गंभीर और

विचारपूर्ण अध्ययन करें तो इतिहास हमें आश्वेस्त कर सकता है और उसे कर भी चाहिए। वह हमें भविष्य के प्रति आमान्त्रित कर सकता है कि हम ऐसे समय की उत्सुकता से प्रतीक्षा करें जब मानव जाति अपेक्षाकृत स्वाई

समाज्यवस्यां की दिशा में नए उत्साह के साथ अपनी यात्रा के अगल पड़ाव व और कुष करेगी और सम्बता के विकास में गैर मोरोपीय जन मोरोपियों के कंग्रे से कंग्रा मिलाकर समकक्ष अभिका निभाएंगे, वह भूमिका जिससे गत भतान्त्रियों में उन्हें बीचत रुपा गया है।

ई० एव० कार

मई 1976



श्री जं. वगरहृष्टा, श्री रामचन्द्र शर्मा श्री हरिशंकर शर्मा एतम् श्री याज्ञवल्क्य शर्मा की स्मृति में भेंट

याज्ञवलक्य शमा का स्मृत्त म म ट्र इतारा :- छव प्रसाच स्वरूपछट्टा प्रयादे मोद्यम सर्वरछट्टा

चन्द्रमोद्दन बगरहट्टा

अनुक्रम

इतिहासकार और उसके तथ्य/1 समाज और व्यक्ति/29 इतिहास, विज्ञान और नैतिकता/57 इतिहास में कार्य कारण गंवंग/91 इतिहास प्रगति के रूप में/117 फैनते हुए क्षिनिज/145 अनुपाण/17/1

इतिहासकार और उसके तथ्य



00

इतिहास क्या है ? कोई इस परन को निर्स्थक या अनावश्यक न समस ने इसिए में 'कैंदिन मार्च हिन्दूने' के पहले और दूसरे मंस्करणों से कमणः दो अंग उत्पूत करना चाहेंगा। केंद्रिज यूनिविद्धिते पेत्र सिंडीकेट के सदस्यों के समस ने इसिए अनदूबर, 1896 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ऐत्रदन ने जिस यूनिक के सपादन का भार स्वीकार किया था, उसके वारे में यह करना के

19को सताब्दी में हमें जान की जो मूर्यांता दी है, उसकी गहुमंक्यक पाठकों के लिए लामदायक बनाने का हमको यह अद्वितीय अवसर मिला है...ध्यम के ज्यापमूर्ण बटवारे से हम इसे संपन्न करने में सफल होंगे और हम हर पाठक के लिए अवर्राष्ट्रीय शोध के परिपक्व परिणाम तथा सभी

हम अपनी पीड़ी में अंतिम इतिहास नहीं लिख सकते लेकिन हम परंपरागत इतिहास को रह कर सकते हैं और इन क्षोजों के बीच प्रयत्ति के उन बिहु को दिखा सकते हैं जहां हम पहुंचे हैं। सभी सूचनाए हमारी मुद्देश में हैं और हर समस्या समाधान के लिए पक चक्षी हैं।

'दि कृष्टिय मावलं दिल्द्री - बद्म सोरिजिय, सायरिमय ऐंड शोडक्मय', (1907),

और प्राय: साठ साल बाद लिखी 'कैंबिज माडनें हिस्ट्री' (हितीय संस्करण) की भूमिका में ऐक्टन तथा उसके सहयोगियों के इस विश्वास पर कि एक दिन अंतिम इतिहास लिखा जाना मथव होगा, मतब्य ब्यक्त करते हुए प्रो॰ सर जार्ज क्लार्क ने लिखा

बाद की पोडों के इतिहासकार इस तरह की किसी संभावना की आशा नहीं
रखते । उन्हें उम्मीद है कि उनकी कृतियों को पीछे छोड जाने वाली
कृतियों बार बार लिखी जाएगी । वे मानते हैं कि अतीत का जान उन्हें
एक या अधिक मानव मस्तिष्कों के मान्यम से आप्त हुआ है, उनके द्वारा
समायोजित है और इसिनए उसमें इस तरह के अवैयितिक सवा आधारभूत
अणु नहीं हो सकते जो बदले न जा सकें "- अह खोज सीमातीत लगती
है और कुछ धैयंहीन विद्वान संग्रयवाद से ग्रस्त हो जाते हैं कि चूंकि सभी
ऐतिहासिक अवधारणाएं अपित्रयों तथा दुष्टिकोणों के माध्यम से वनती है
इसिलए उनमें कोई गुणारमक अतर नहीं होता और 'वस्तुगत' देतिहासिक

जहा इतिहास के पडित एक दूसरे के चरम विरोध में वक्तव्य दे रहे हो उस क्षेत्र की छोजबीन होनी चाहिए। आशा करता हूं कि मैं पर्याप्त रूप से इस अधुनातन ज्ञान की पहचान रखता ह कि उन्नीसवी शताब्दी के नवें दशक में जो कुछ लिखा गर्या वह बकवाम था, किंतु मैं स्वयं को इतना अधिक सक्षम नहीं पाता कि 1950 में जो कुछ लिखा गया वह निश्चय ही अर्थवान है, इस द्दिकोण को स्वीकार कर लुं। बस्तुत: आपको लग रहा होगा कि यह पड़ताल इतिहास की प्रकृति से कही वहत्तर क्षेत्र में हमें से जा सकती है। ऐक्टन तथा सर जार्ज क्लाक के विचारों में जो विरोध है वह उन दो वक्तव्यों के शीच की अवधि में समाज मंबधी हमारे दृष्टिकोणों के बदलाव का प्रतिबिब है। ऐक्टन के विचारों में उत्तर विष्टोरिया काल का निष्चयात्मक विश्वास तथा परिष्कृत आरमविषयाम बोल रहा है: सर जार्ज क्लार्क 'बीट' वीढी के मंश्रयबाद और उदिग्नता को व्यक्त कर रहे है। इतिहास क्या है ? जब हम इस प्रश्न का उत्तर दैने की कोशिश करते है तब जाने अनजाने 'समय' में अपनी अवस्थिति की प्रतिव्वनित करते हैं और हमारा उत्तर उस वहत्तर प्रश्न का एक भाग होता है कि जिंग रामाज में हम रहते है उसके बारे में हम क्या सोचते है। मुझे यह दर नहीं है कि गहराई में जाने पर यह विषय साधारण सनेगा बल्कि मझे डर इम

 <sup>&#</sup>x27;दि न्यू फैविज माडर्न हिन्द्रो', i (1957), पू॰ xxiv-xxv.

## इतिहासकार और उसके तथ्य 5

वात का है कि इतने विशान तया महत्वपूर्ण प्रका को उठाने के मेरे दुस्साहस पर आपको आश्चर्य होगा।

चन्नीसबी यताब्दी तथ्यों की दृष्टि से महान थी। मि० प्राडमिंड ने 'हार्ड टाइम्स में लिला था : 'युझे तथ्य चाहिए ''जीवन में हमें सिर्फ तथ्यों की आवश्यकता है, 19भी शताब्दी के इतिहासकार उनसे सहमत में 119भी शताब्दी के चीचे दशक में जब रैंक ने इतिहास को उपदेशारमक बनाने के बिरोध में कहा या कि इतिहासकार का दायित्व इतिहास को 'सिफ उस रूप में दिखाना है जैसा कि वह सचमुच या' तब यह उक्ति बहुत लोकप्रिय हुई थी हालाकि यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके वाद जर्मनी, ब्रिटेन तथा फ़ास के इतिहासकारों की तीन पीढिया इस करामाती कहावत को मन की तरह दोहराते हुए इतिहास लेखन में जुट गई। अन्य मंत्रों की तरह इस मत्न का जाए भी ने केवन इसिनए कर रहे थे कि उन्हें युद सोचने के कठिन काम से मुक्ति मिल जाए। इतिहास एक विज्ञान है इस दावे को सावित करने की उत्मुक्ता में प्रत्यक्षवादियों ने इस 'तथ्य सम्बदाय' को अपना समर्थन दिया। उनका कहता या कि पहले तथ्यो की जाच करों और फिर उनसे अपने नतीज निकालों। येट ब्रिटेन में इतिहास का यह इध्टिकोण लाक से बट्टेंड रसेल तक की अनुभववादी मुख्य वार्गनिक विचारमारा से पूरी तरह मेन खाता या। ज्ञान का अनुभववादी सिद्धात विचय और वस्तु को पूर्णतया विक्छिन मानता है। इतियो के अनुभव की तरह तस्य अध्ययन करने बाल पर बाहर से प्रमाव डालते हैं और उसकी चेवना से स्वतन होते हैं। इन्हें यहण करने को प्रतिकिया निक्तिय होती है। वाकरों को प्राप्त प्राप्त वह उनके आधार पर सिक्ष्य होता है। अनुभववादी सम्रदाय के इतिहासकारो द्वारा निली एक अच्छी मगर सोहंक्य पुस्तक 'आक्सकोई' बाटर वाधारणा । इस्तानिक हैं गतिक हैं विनों प्रतिक्रियाओं के अंतर को स्पट्ट किया गया है। उत्तम तथ्य की परिभाषा वों दी गई है : अनुभन के वे आकड़े जो निरुक्ष से भिन्न होते हैं। इसे हम इतिहास का सामान्य दृष्टिकीण कह सकते हैं। इतिहास में हमें जाने परते तथ्यों का एक मयहीत रूप मिलना है। इतिहासकार को ये तथ्य दलावेजो, हस्ततेयो आदि मे मिलते हैं। ये तथ्य महुआरे की पटिया पर पड़ी मामित्यां की तरह होते हैं। इतिहासकार ज्येह दक्टडा करता है, पर से जाता है, पाना है और अपनी पगंद को ज़ैती में परोग देना है। ऐक्टन ने तस्में को बिना नमक मिने के परोत दिया था नमोकि उसकी रचि मादी थी। पहेंचे केत्रिक माडनं हिल्ली के महबोगी नेपको को हिरायत होते हुए उमने निया था : हमारा वाटर सू ऐना होगा जिमसे फार्मोभी, असेब, वर्मन और डेन्साक्रेसभी सभी मंतुष्ट हों, तैयकों की मूची की बिना कोई यह न बता नके कि आवनकोई के

विश्वप ने कलम कहा रोकी और उसके बाद केयर देने ने कलम उठाई या गास्केट ने, लीवरमान या हैरिसन ने ।" सर जार्ज बलार्क ने भी इतिहास में 'तथ्यो की गुठली' से चारो ओर के विवादास्पद व्याख्या के गूटे को अलग माना है हालांकि ऐस्टन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की उन्होंने आलोचना की है। यह उदाहरण देते हुए वे इस स्व्य को भी भूल गए कि गुठली से कही ज्यादा काम का वाहरी गूदा होता है। पहले सीधे तथ्य को अपनाइए फिर उसकी व्याख्या के दलदल में कूद पटिए, यही है अनुभववादी तथा 'सामान्य मान' संप्रदाय के इतिहासकारों का अतिम जान। इससे मुझे उस महान उदारवादी पत्रकार सी० पी० स्काट की वह प्रसिद्ध उक्ति याद आ रही है: 'तथ्य पवित्व है, मंतव्यो पर कोई बंधन नहीं।'

मैं सोचता हू इस तरह काम नहीं चलेगा। अलीत ज्ञान की प्रकृति के सर्वध में सामितक वहस म मैं नहीं पढ़ गा। आइए, मान लें कि रूबीकान नदीं को सीलर ने पार किया, इस तथ्य को और इस कमरे के बीच में एक मेंज है, इसे एक ही अथवा दो तुलनीय तथ्य मान लें । इम यह भी मान लें कि ये दोनों तथ्य एक ही तरीके से अथवा तुलनीय तरीके से हमारी चेतना में प्रवेश करते हैं। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति की करवना करें जो इन दोनों को जानता है और इसका उनसे समान वस्तुगत चरित्र वाला सर्वध है। मगर इतनी अस्पट तथा असगत करवान के वालजूब हमारा तर्क एक कठिनाई में छंस जाता है, कठिनाई यह है कि अतीत के सभी तथ्य ऐतिहामिक तथ्य नहीं होते और न हो इतिहासकार उन्हें तथ्य के रूप में स्थीकार करने है। ऐतिहासिक तथ्यों से अलगाने का क्या आधार हो सकता है?

ऐतिहासिल तथ्य मया हैं ? यह एक महत्वपूर्ण प्रमन है जिस पर हमे थोड़ा और बारोकी से विचार करना चाहिए। 'सामान्य झान' वृष्टिकोण के अनुसार कुछ मूलभूत तथ्य होते हैं जो मभी इतिहासकारों के लिए समान है। दूषरे शब्दों में इतिहास की रोढ है। उवाहरणस्वरूप यह तथ्य कि हेस्टिस की लडाई 1066 में लड़ी गई। पहली बात तो यह कि इतिहासकार मुस्तः इस तरह के सध्यों से नहीं उलझता। निपथय ही यह जानना महत्वपूर्ण है कि हेस्टिस की लडाई 1065 में नहीं अने र यह भी कि वह हिस्टिस में तथा है। उन्हों में हैं। इतिहासकार में लड़ गई वह सिट्टाम की नहीं। निषय ही मही अने र यह भी कि वह हिस्टिस में हो जड़े। गई इतिहासकार की चाहिए कि यह इस तरह की मही जानकारी रहे। मण्य वब इस तरह के मुद्दे

<sup>1.</sup> ऐक्टन : 'लेक्चमें बान माहने हिस्ट्री', (1906), पू॰ 318.

पींद लिसनर' में उद्देशन, 19 जन, 1952, प॰ 992.

उठाए जाते हैं तो मुझे हाउसमान की वह उनित याद आती है : पयातध्य होना एक दाबिहन है, कोई गुण नहीं।' किसी इतिहासकार की ययातच्यता की प्रणसा वैसी ही है जैसे किसी वास्तुकार की इसनिए तारीफ की जाए कि उसने अपने भवन में पुरानी लकड़ियों का प्रयोग किया है अथवा कंकीट का सही पोल बनाया है। यह तो उसके काम के लिए एक आवश्यक सर्व है, उसका कोई वास्तविक कार्य नहीं। इसी तरह के मामलों में इतिहासकार को इतिहास के सहायक विज्ञानो पर निर्भर रहने का हक होता है। वे सहायक विज्ञान हैं: वास्तुकला, गिलालेख, मुद्रागास्त्र, कालकम विज्ञान बादि। जरूरी नहीं कि इतिहासकार के पास उस तरह की बिटायमता हो जिसके साधार पर कोई संगमरमर के अथवा मिट्टी के बनन के एक दुकड़ को देखकर उसके मुख स्रोत और काल का पता लगा जता है या किसी पुराने शिवानेख को पह लेता है या किसी विरोप तिथि को पाने के लिए लग्ने चीड़े ज्योतिष के गणित लगा लेता है। तयाकपित मूलमूत तथ्य हर इतिहासकार के लिए समान होते हैं, और उसके लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। वे इतिहास का कच्चा माल नहीं होते येल्कि इतिहासकार का क क्या माल होते है। दूसरी बात यह है कि इन मूलभून तथ्यों को स्यापिन करने की आवश्यकता तच्यों के भीतर निहित किभी गुण पर आधारित नहीं होती बिल इतिहासकार के पूर्वनियारित निर्णय में होती है। सी० पी० स्काट की सुनित के बावजूद आज हर पत्रकार जानता है कि जनता की राय को प्रभावित करने का सबसे प्रमावी तरीका यह है कि वह जो प्रभाव उत्तम्न करना पाहता है उसके अनुस्य तथ्यों का पुनान करे और उन्हें जीवत तरीके में पेस करें। कहा जाता था कि तथ्य मुद बोलते हैं, मगर यह बात सही नहीं है। तथ्य तभी बोलते है जब इतिहासकार उन्हें बुसाता है। यह यही तय करता है कि किन तस्यों को पित क्रम और मंत्रमें में वह मंच पर बुलाएगा। मेरा क्यान है पिरांदनों भे एक परित ने महा या कि तथ्य बोरे की तरह होते हैं, जब तक उनमें कुछ मरा न बाए वे पहें नहीं होते। हेस्टिंग की लड़ाई 1066 में नहीं गई इस जानकारी में हमारी दिलवस्ती का कारण यही है कि इतिहामकार इते एक वडी ऐनिहामिक पटना मानते हैं। इतिहामकार ने निजी कारणों से यह तय किया कि रूपीकान नामक उस मामूली सी नहीं का सीजर द्वारा पार किया जाना एक ऐतिहासिक तस्य है जबिक उनके पहले और बाद में जिन करोड़ों सीमों ने उसे पार किया उनमे किमो की दिलवासी नहीं है। इतिहासकारों ने उन्हें ऐतिहामिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। दरअन्त एक घटा पहले पैदल, सादकिल या कार पर

गहरु मानिवाद एव्होनाधिकान नाइकर बाह्यमं, (दिनीय मध्वरण 1937).

क्षाप लोग इस भवन मे आए यह बतीत का वैसा ही एक तथ्य है जैसा सीजर का रूबीकान नदी पार करना है मगर इतिहासकार संभवतः इसकी उपेक्षा कर जाएंगे। प्रो० टैलकाट पासंन्स ने एक बार विवास के बारे में कहा था कि वह यसाय के अनुभवाध्यो स्थित ज्ञान की विशिष्ट प्रक्रिया है। <sup>1</sup> इसे और सरल शब्दों मे कहा जा सकता था मगर और दूसरी चीजों के साथ साथ इतिहास की भी बही प्रक्रिया है। इतिहासकी समें बही प्रक्रिया है। इतिहासकी स्था के सम्बद्ध के यह दिया जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य बस्तुगत तथा इतिहासकी स्था कुत के यह दिया जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य बस्तुगत तथा इतिहासकार की ब्याख्या से एकटम अलग स्वतल अस्तित्य रखते है। मगर इस असंगत विश्वस को तोडना कठिन है।

आइए हम उस प्रक्रिया को देखें जिसके अधीन अतीत का एक सामान्य सा तथ्य ऐतिहासिक तथ्य में रूपातरित हो जाता है। स्टैनी जिज वेबस में 1850 में जिजरबैड (अदरल की रोटी) के एक लोमचे वाले को एक मुद्ध भीड़ ने मामूली सी बात पर पीट पीट कर मार डाला था। क्या यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। साल भर पहले अगर यह सवाल मझसे कोई पछता तो वेशिक्षक मेरा जवाब होता, नहीं । इस घटना का जिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने संस्मरण में किया? जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। किसी इतिहासकार ने इस घटना को उल्लेखनीय माना हो. ऐसा मैंने नहीं देखा। साल भर पहले डा॰ किटसन क्लाक ने आवसफोर्ड की फोर्ड भाषणमाला में इस घटना का जिक्र किया। वस्या यह घटना इससे ऐतिहासिक तथ्य बनी ? मेरा ख्याल है अभी नहीं। इस तथ्य की मौजूदा स्थिति यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चने गए क्लब के सदस्यों में इसका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया जा चका है। अब इसे एक समर्थक और एक प्रचारक चाहिए। सभव है कि अगले कुछ सालों में हम यह देखें कि पहले वह तथ्य फटनोट में आए और फिर लेखों और पुस्तकों में 19वी शताब्दी के इंग्लैंड का चित्र प्रस्तुत करे। इस प्रकार अगले बीस या तीस सालों के अंदर यह एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य बन सकता है। इसके विपरीत ऐमा भी हो सकता है कि कोई इसे उठाए ही नहीं और तब यह अतीत की उसी अर्वतिहासिक तथ्यों की भीड़ में जा मिलेगा, विस्मृत हो जाएगा, जहां से डा॰ किटसन क्लार्क ने उदारतापूर्वक इसका उद्धार करने की कोशिश

टी॰ पासँन्य और ई० शिल्म : प्टुबर्ड्स अनस्त ध्योरी आफ ऐक्सन', (तृ॰ सस्करण, 1954), प॰ 167.

<sup>2.</sup> साई जार्ज मैगर: 'मेवेटी इयम व श्रोमैन', (दि० सरकरण, 1926), पू० 188-189.

<sup>3.</sup> डा॰ विट्यन बताई: 'दि मेक्यि आफ विक्टोरियन इंग्नैट', 1962.

फी थी। इन दोनों में से कीन भी स्थिति घटित होगी इसका निर्णय कैसे किया जाए? मेरा ख्याल है इसका निर्णय इस बात पर निर्मर करेगा कि अन्य इतिहासकार उस धिद्धात मा ब्यास्था को उत्लेखनीय और तथ्यपरक मानते हैं या नही जिसके समर्थन में डा॰ फिट्सन बसार्क ने इस घटना का उत्लेख किया है। ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इसकी स्थित इसकी व्यास्था के प्रश्न से जुधी रहेगी। ब्याख्या का यह तत्य इतिहास के हर तथ्य के साथ जुड़ा रहता है।

भाप मुझे एक व्यक्तिगत संस्मरण सुनाने की इजाजत हैं। जब मैं विश्वविद्यालय में, कई साल पहले, प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहा या तो मेरे विदीप अध्ययन का एक विषय था, फारस युद्धकाल का युनान । मैंने इस विषय से सबंधित पद्रह बीस पुस्तकों अपनी अलमारी मे जुटा ली और यह मान बैठा कि अपने विषय से संबंधित तमाम तथ्य, जो उन पुस्तकों में एकब है, मेरी मुद्री में हैं। मान लीजिए कि उन पुस्तकों में मेरे विषय से संबंधित समाम सामग्री और तथ्य जो उस समय तक उपलब्ध हो सकते थे, मुझे प्राप्त थे। यह बात लगभग सच भी थी, मगर उस समय मेरा ध्यान इस बात की ओर नही गया कि मधे तथ्यों के चनाव की उम प्रक्रिया की जाच करनी चाहिए जिसके अनुसार हजारो हजार सामान्य तथ्यों के बीच से उन पुस्तकों मे प्राप्त तथ्यों को चना गया होगा और उन्हें इतिहास के तथ्यों का दर्जी दिया गया होगा । मुझे लगता है कि आज भी प्राचीन तथा मध्यकानीन इतिहास का यह एक प्रमुख आकर्षण है कि हम अवतर इस अम के शिकार हो जाते है कि उस काल के तमाम तब्य हमारी पहुच की परिधि में सुविधापूर्वक प्राप्त है। ऐतिहासिक तक्यों तथा इसरे सामान्य तथ्यों के बीच जो धाई निरंतर यनी रहती है वह हमारे दिमाग से गायब हो जाती है बनोकि हम यह मान नेते है कि जो थोड़े से नव्य हमे प्राप्त हैं वे सब ऐतिहासिक तथ्य है। प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास पर काम करने वाले बरो ने कहा था : 'प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकें अंतराली से भरी वडी हैं।" इतिहास को एक बड़ी आरी कहा गया है जिसके कई दांत गायब हैं, सेकिन असली कठिनाई अतराल की नहीं है। 5वी सदी ईमापूर्व के युनान की हमारी तस्वीर अपूर्ण है। इसलिए नहीं कि किसी दुर्पटनावश दसके तमाम छोटे दुकड़े गायब हो गए हैं बल्कि दसलिए कि यह तस्कीर कमोवेश एथेंस नगर में रहने बाल एक छोटे से दल ने प्रस्तुत की है। एक एवेंस नागरिक

की नजरों में 5वीं सदी का यूनान कैसा था इसके बारे में हमे काफी कुछ पता है मगर किसी स्पार्टा नागरिक, कोरिथिया या थिवी नागरिक की नजरों में उसका रूप क्या था इसके बारे में हमें प्रायः कुछ भी नहीं मालुम । किसी फारसी या गुलाम या किसी दूसरे एथेस के प्रवासी की निगाहों से वह तस्त्रीर क्या थी, इसे तो हम छोड ही दें । हमारी तस्वीर का खाका पहले से हमारे लिए तय कर दिया गया था और उसकी रेवाओ का चुनाव कर लिया गया था। ऐसा किसी दुर्घटनावश नहीं हुआ बलिंग जाने अनजाने एक विशेष दुष्टिकीण बात लोगो द्वारा हुआ जिन्होने केवल उन्ही तथ्यों का चुनाव किया जो जनके दिष्टकोण का समर्थन करते थे और जिस दृष्टिकोण की वे भविष्य के लिए छोड जाना चाहते थे। इसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास पर किसी आधुनिक पुस्तक में हम पढते हैं कि मध्य युग के लोग धर्म से गहरे जुड़े हुए थे तो मैं सोचता हूं कि हमें इस तथ्य का पता कैसे चला या कि क्या यह सच है। मध्यकालीन इतिहास के तथ्य के रूप में हमें जो कुछ मिलता है उसका चनाव ऐसे इतिहासकारों की ऐसी पीढियों द्वारा किया गया था जिनके लिए धर्म का सिद्धात और व्यवहार एक पेशा था। इसीलिए उन्होंने इसे अत्यत महत्वपूर्ण माना और इससे मंबंधित हर चीज लिख गए। इसके अतिरिक्त जो दूसरी चीजे थी उन्हें बहुत कम छुआ। 1917 की क्रांति ने रूसी किसान की अत्यंत धार्मिक तस्वीर को नष्ट कर दिया । मध्यकालीन मनुष्य की यह धार्मिक तस्वीर, सच्ची ही या ऋठी, तोडी नही जा सकती मयोगि उसके बारे में हमें आज जो भी तथ्य प्राप्त है हमारे लिए उनका चुनाव बहुत पहले ऐसे लोगों द्वारा किया गया जो उनमे विश्वास रखते थे और चाहते थे कि दूसरे भी उनमे विश्वास करें। तच्य का एक बहुत बड़ा भाग, जिसमें शायद हमें इसका विरोध प्रमाण मिलता, नष्ट हो चुका है और पुन: कभी नही पाया जा सकता। इतिहासकारो की अनेक व्यतीत पीढियो के मृत हायो ने, अज्ञात लेखको तथा तिथिनियो ने हमारे अतीत का साचा पूर्वनिश्चित तरीके से गढ दिया है जिसके खिलाफ किमी मुनवाई की कोई गंभावना नहीं है। प्रो० बैरेकली जो मध्यपुगीन इतिहास के आत्म प्रशिक्षित अध्येता है, कहते हैं : 'हम जो इतिहास पढते है, हालांकि वह तथ्यो पर आधारित है, ठीक ठीक कहा जाए ती एकदम ययातथ्य नहीं है वरिक स्वीकत फैमलों का एक सिलमिला है।

आइए हम आधुनिक इतिहासकार की उस दुर्गति पर नजर दौड़ाएं जो थोड़ी

औ• वैरेमली : 'हिस्ट्री इन ≡ चींजय वन्डे', (1955), ए० 14

अलग होते हुए भी समान रूप से गंभीर है। प्राचीन तथा मध्ययुगीन इतिहासकार को अतीत की उस विशाल मथनशील प्रक्रिया का कृतज्ञ होना चाहिए जिसने एक लंबी अवधि में ऐतिहासिक तथ्यों की एक सुविधाप्रद रागि उसके सामने ला रखी है। जैसा लेटन स्ट्रैची ने अपने खास भरारती अंदाज में कहा है : 'इतिहासकार की पहती आवश्यकता है अज्ञान। अज्ञान, जो उसके सिए चीजों को स्पष्ट और सरल बनाता है। जो चुनान करता है और छोड़ता जाता है।" कभी कभी जब मुझे प्राचीन तया मध्यकालीन इतिहास पर काम करने वाले अपने साथी इतिहासकारों की अपूर्व दसता से ईट्या होती है तो मैं इस विचार में संतोप पाता हूं कि वे इतने दक्ष केवल इसलिए है कि उन्हें अपने विषय का इतना अज्ञान है। इस बने बनाए अज्ञान का कोई लाभ बायुनिक इतिहासकार को नहीं मिलता। यह आवश्यक अज्ञान उसे खुद पैदा करना पडता है। जितनी ही उसे इसमें सफनता मिलती है जतना ही वह अपने समय के पास आता जाता है। इस तरह उसका कर्तव्य दोहरा हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में बदलना और बाकी महत्वहीन तच्यों को अनैतिहासिक करार देकर रह कर देता। किंत्र यह कर्तव्य 19वी शताब्दी मे प्रचलित इस पाखंड के विपरीत है कि इतिहास बहुसंध्यक सुनिश्चित तथा वस्तुगत तथ्यों का एक संकलन होता है। अगर कोई इस पाखंड के प्रति समर्पित हो जाए तो उसे या तो कुकमें मान कर इतिहास का अध्ययन छोड़ देना पड़ता है और डाक टिकट संग्रह जैसा कोई पुरातन से संबंधित काम झुरू कर देना पड़ता है, या फिर पागलखाने में दाखिल होना पड़ता है। इती पाखंड के बशीभूत होकर पिछले सी सालों में आधुनिक इतिहासकार बेहद विनाधकारी परिणामों के शिकार हुए हैं और जमेंनी, ग्रेट ब्रिटेन तया अमरीका के आधुनिक इतिहासकारों ने धूल की तरह नीरम तथ्यपरक और इतिवृत्तासमक इतिहास लेखन का अंवार खंडा कर दिया है। इन्ही लोगों के बीच वे भावी इतिहासकार भी है जिल्होंने सुक्षम तथा विशिष्ट मोनोग्राफ निमे हैं। ये भावी इतिहासकार थोड़े से थोड़े विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश में सध्यों के सागर में डूबकर लापता हो गए हैं। मुझे संदेह है कि इसी पालंड के कारण (उदार तमा कैयोलिक मतावलंत्रियों के सभागियत संघर्ष के कारण नहीं) ऐक्टन जैसे इतिहासकार की हनाश होना पड़ा या। अपने एक आरोभिक निबंध में उसने अपने शिक्षक डूलिंगर के बारे में यहा या : 'वे अपर्याप्त सामग्री के आधार पर नहीं लिखेंगे और उनके तिए

सेटन स्ट्रैंबी : 'प्रीफेंस ट एसिनेंट विक्टोरियंस'.

सामग्री कभी पूर्ण या पर्याप्त नहीं होगी। "यहां निश्चित रूप से ऐक्टन अपने बारे में एक काल्पनिक फैमला दे रहा था। वह एक ऐमा इतिहासकार था जिसने कभी इतिहास नहीं लिखा मगर जिसे इस विश्वविद्यालय के आधुनिक इतिहास के "रेगिएस चेयर" का सबसे प्रतिष्टित तथा सम्मानित अधिष्ठाता माना जा सकता है। ऐक्टन ने अपनी मृत्यु के ठीक वाद छपे 'केंब्रिज माडर्न हिस्ट्री' की भूमिका में जैसे अपना समाधि लेख लिखते हुए कहा था और अफ्सोस प्रकट किया था कि इतिहासकार पर जो दबाव पड रहे है वे उसे : 'एक विद्वात के यजाय विश्वकोश का एक संकलनकर्ता बनाने का खतरा पैवा कर रहे है।' कहीं कुछ गड्ड था और वह गड्ड इसी विश्वास में था जिसके अधीन अपक कप से ठीस तथ्यों को एकन करते जाने की अनवरत किया को ही इतिहास की नीव रखना माना जाता था। गड्ड अपन दतः इस विश्वस में थी कि तथ्य अपनी बात खुद कहते है और हमें बहुते तथ्य प्रपत्त हमें हो हो सकते। यह विश्वस तन दिनों इतना प्रवत तथा दूर था कि बहुत कम इतिहासकार यह खावश्यक समझते थे, कुछ आज भी इसे अनावश्यक मानते हैं, कि वे खुद से यह सवाल करें कि 'इतिहास क्या है ?'

19वी राताब्दी की लध्यों के प्रति यह अक्षअद्धा, वस्तावेओं के प्रति पूजा भाव के रूप में प्रतिकालित हुई। तथ्यों के मिंदर में वस्तावेज पूर्ति के समान स्थापित थे। पूजनीय इतिहासकार मिर शुकाए उनका अभिवादन करते थे और उनके बारे में भयमिश्रित आदर भाव से बात करते थे। अगर दस्तावेजों में आयकों कोई चीज मित्रती है तो उसे ज्यों का तथों ही मान सेना पढ़ेगा। मगर प्रयापकों कोई चीज मित्रती है तो उसे ज्यों का तथों ही मान सेना पढ़ेगा। मगर प्रयापकों कोई चीज मित्रती है विपयों, मिंदर मों, अपिकात तिवस्णों का अध्ययन करते हैं तो आपको ये क्या बताते हैं? कोई भी दस्तावेज हमें केवल इतना ही बताता है कि उस दस्तावेज का लेवक फित्रता और कैसा सोचता था, पटनाओं के बारे में उसके विचार क्या थे या कि उसके अनुसार पटनाएं किस रूप में पटित हुई होगी या उन्हें लेवर के अनुसार किस रूप में पटित होना चाहिए था, या कि समयवा अपने विचारों के बारे में निकता या नित्त रूप में वह दूसरों को बताना चाहता था या कि वह अपने विचारों के बारे

देखिए, जी॰ गी॰ गूम: 'हिस्ट्रा एँड हिस्सीरियम इन दि नाइटीय सेंबुरी', पृ॰ 385; बाद में ट्रॉनियर के बारे में एँचटन ने लिया कि: 'मनुष्य जाति को प्राप्त सबसे बड़ी पूर्व पीठिया के आधार पर उन्हें अपना दिन्हाम दर्शन निर्धारित नरने ना अवसर मिला था' (हिस्ट्री आफ, फीडम एँड अदर एसेज 1907), पृ॰ 435.

श्रीविक मादने हिस्ट्री', i (1902), पृ० 4.

मे जो कुछ सोचता या। इनमे से किसी का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि इतिहासकार इनका अध्ययन करके लेखक का तात्पर्य न समझ ले। जव तक इतिहासकार दस्तावेजों में अथवा और कही प्राप्त तच्यों का अध्ययन करके लेखक का तारपर्य नही समझ लेता और प्राप्त तथ्यों की पड़ताल नही कर लेता तब तक उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता । दूसरे शब्दों में उन तथ्यों का जो जपयोग वह करता है उसे पड़ताल की प्रक्रिया कहना उचित होगा। मैं जो बात कहना चाहता हूं उसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं जिस घटना का उदाहरण दे रहा हूं उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। 1929 में जब बोमर रिपब्लिक का परराष्ट्र मंत्री गुस्ताव स्ट्रेसमान मरा तो वह बहुत से दस्तावेज पीछे छोड़ गया । तीन सौ बक्सों मे भरे हुए ये सरकारी गैरसरकारी और व्यक्तिगत दस्तावेज परराष्ट मंत्री के रूप में छ: साल के उसके कार्यकाल में एकत प्राय: सभी कागजात थे। उसके मित्रों और संबंधियों ने सोचा कि इतने महान आदमी की यादगार मे एक स्मारक जरूर बनना चाहिए। स्टेसमान के स्वामिभक्त सचिव वर्नहार्ड ने इसका वीड़ा उठाया और तीन साल के अंदर छ: सौ पुष्ठों वाले तीन मोटे ग्रंथ तैयार कर दिए। इन प्रंथों में उन तीन सी बक्सों के दस्तावेजों में से चुनी हुई सामग्री ली गई थी और इन्हे एक प्रभावणाली शीर्षक 'स्टैसमान्स फेरमेस्टनेस' देकर छापा गया था। आमतौर पर ये दस्तावेज किसी तहखाने या अटारी मे पड़े पड़े नष्ट हो गए होते और हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो जाते या फिर सौ डेढ सी साल बाद किसी जिज्ञास विद्वान की नजर इन पर पड़ती भीर यह वर्गहाड के मूलपाठ से इनका मिलान करता । मगर जो हुआ वह कही ज्यादा नाटकीय था। 1945 मे ये दस्तावेज ब्रिटिश तथा अमरीकी सरकारों में हाय ॥ पड़े । इनके फोटो लेकर सारी फोटोस्टेंट प्रतियां 'पब्लिक रेकार्ड आफिस', लंदन और 'नेशनल आरकाहब्स', वाशिगटन में विद्वानी के अध्ययन के लिए भेज दी गई ताकि अगर हमारे पास पर्याप्त धैर्य और जिज्ञासा हो ती हम इस बात का पता लगा सकें कि वास्तव में वर्नहार्ड ने क्या किया था। उसने जो कुछ भी किया वह न तो कोई असाधारण बात थी, न ही सदमा पहुंचाने वाली। जब स्ट्रेसमान भरा तो उसकी पश्चिमी राजनीति की वई बड़ी मफनताएं प्राप्त हुई थी मसलन, लोकानीं, 'लीय आफ नेशन्स' मे जर्मनी का प्रवेश, डाविस और 'यंगप्तांस', अमरीकी ऋण और राइनलैंड से मिल्ल राष्ट्रों की मेनाओं की वापसी। यह स्ट्रेसमान की परराष्ट्रनीति की सफलता के परिणामस्वरूप था और इमीलिए उन दस्तावेजों को महत्व देना उचित तम रहा था। यह अस्यामाविक मही या कि बर्नहाड द्वारा दस्तावेजों के

मेरी कहानी यही खत्म नही होती। वर्नहाउँ के संकलनो के प्रकाशन के कुछ ही दिनो बाद सत्ता हिटलर के हाथों मे आई। जर्मनी से स्टेसमान का नाम मिट गया और उसके दस्तावैज पुस्तकालयों से हटा दिए गए। उनकी अधिकांश प्रतिया नष्ट कर दी गई। लाज 'स्टेसमान्स फैरमेश्टनेस' एक दूर्लंभ पुस्तक हो गई है। इसके बावजूद पश्चिम में स्ट्रेसमान का यश कम नहीं हुआ। 1935 में एक अग्रेजी प्रकाशक ने बर्नहार्ड के संकलनी से चुनकर एक संक्षिप्त अग्रेजी अनुवाद छापा । उसने मुख पुस्तक का एक तिहाई हिस्सा छोड दिया। एक बहुत अच्छे जर्मन अनुवादक मुटन ने अनुवाद का काम राफलतापूर्वक किया । अग्रेजी सरकरण की भूमिका मे उसने लिखा कि 'इसे थोड़ा मक्षिप्त कर दिया गया है। केवल उन दस्तावजो को छोड़ दिया गया है जिनका अस्थाई महत्व था और जो अग्रेजी पाठक और विद्यार्थी के लिए ज्यादा दिलचस्प नहीं थे।" ऐसा करना स्वाभाविक था लेकिन नतीजा यह हुआ कि स्ट्रेनमान की पूर्वी राजनीति जिसका प्रतिनिधित्व बनहाई मे पहले ही कम था, पाठक की दृष्टि से और ज्यादा ओझल हो गया । सुटन की पुस्तक में सीवियत मंघ की चर्चा कही कही अवाछित रूप में हुई है और स्ट्रेममान की परिचमी राजनीति ही मुख्य रूप से उभरी है। फिर भी यह कहना ज्यादा मही होगा कि परिचमी दुनिया के लिए स्ट्रेसमान की परराष्ट्रनीति का वास्तविक प्रतिनिधित्व बर्नहार्ड तथा स्टेगमान के

 <sup>&#</sup>x27;गुस्ताव स्ट्रेममान: 'हिंब डायरीज, सेटमें ऐंड पेपमें', i (1935) एडिटमें नोट.

दस्तावेजों की तुलना में सुटन की पुस्तक ही ज्यादा कर सकी है। इस विषय के कुछ विदेवकों को मैं अपने इस वक्तव्य में शामिल नहीं कर रहा हूं। अगर 1945 की बम वर्षों में व दस्तावेज नष्ट हो गए होते और बनंहाई की पुस्तकों की श्रेष प्रतियां भी नष्ट हो जाती तो कभी भी सुटन की पुस्तक की सरवा और प्रमाणिकता पर प्रकृत चिन्ह नहीं लगाया जा सकता था। मुस्त दस्तावेजों के अभाव में इस तरह के कई प्रकाशित मंकलन इतिहासकारों हारा इत्तत्वापूर्वक अपनाए जाते है और उन्हें पक्का प्रमाण माना जाता है।

मगर में अपनी कहानी को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता हं। आइए हम यनंहार्ड और सुटन को भूल जाएं। किसी योरोपीय इतिहास की पिछले दिनों घटी महत्वपूर्ण घटना को लें जिसमे भूमिका अदा करने वाल व्यक्तिस्वी और व्यक्तियों के प्रामाणिक दस्तावेज हमे प्राप्त है। ये दस्तावेज हमे क्या बताते है ? दूसरी चीजों के साथ हमे उनमे बॉलन के सोवियत राजदूत के साथ स्टेसमान की सैकड़ों वार्ताओं के और चिचेरिन के माथ प्राय: एक दर्जन बार्ताओं के विवरण प्राप्त हैं। इन विकरणों में एक बात आम तौर पर देखी जा सकती है, वह यह है कि इन वार्ताओं में स्ट्रेनमान ही अधिक बोला है और उसकी बातचीत तकंपूर्ण तथा विश्वसनीय है, जबकि दूसरे पक्ष के तक मामूली, उलक्षे हुए और अविश्वसमीय है। राजनियक बार्ताओं से सर्वधित दस्तावेजों की यह एक परिचित प्रवृत्ति है। ये दस्तावेज हमें यह नही बताते कि वस्तुत हुआ क्या या बल्कि केवल यह बताते हैं कि स्टेसमान के विचार से क्या घटित हुआ या या यह दूसरों को इस घटना के बारे में सोचने के लिए बया दे रहा था या कि शायद वह खद जो कुछ उस घटना के बारे में सोचता या वही दिया गया था। सूरन और बनेहाई ही नहीं बल्कि खुद स्ट्रेसमान ने तथ्यों के चनाव की प्रक्रिया गुरू कर दी थी। अगर हमारे पास इन्ही वार्ताओं के चिचेरिन द्वारा लिखे विवरण होते तो हम कैवल यह जान पात कि जिचेरिन उन घटनाओं के बारे में क्या सोचता था। मगर यास्तव में बया घटित हुआ इसे इतिहासकार को नए सिरे से अपने दिमाग में पुनर्निमत करना होगा । तथ्य और दस्तावेज निश्चय ही इतिहासकार के निए जरूरी होते है मगर वे उसके लिए अंध्यद्धा की वस्तु नहीं होते । दस्तावेज और तथ्य अपने आप मे इतिहास नही होते, और न ही 'इतिहास नया है' जैसे थका देने वाने प्रश्न के वे बने बनाए उत्तर ही होते हैं।

यहां में इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि जाम तौर पर 19वी घतान्दी के इतिहासकार दितहास दर्जन के प्रति इतने उदासीन क्यों रहे । दितहास दर्गन सन्द

का आहिएकार वाल्टेयर ने किया था और तब से विभिन्न अर्थी में

इसका प्रयोग होता आया है। लेकिन मुझे इजाजत दी जाए कि मैं केवल एक अर्थ में यानी 'इतिहास क्या है' इस प्रश्न के उत्तर के रूप में इसका प्रयोग करूं। पश्चिमी योरोप के बुद्धिजीवियों के लिए 19वी शताब्दी एक खुशहाल समय था जो आत्मविश्वास और आञाबादिता उत्पन्न करता था। कल मिलाकर तथ्य सतोपजनक वे और उनके वारे मे टेढे मेढ़े सवाल पूछने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम थी। रैक का यह पवित्र विश्वास था कि अगर इतिहासकार तथ्यों की देखभाल कर सके तो इतिहास का अर्थ भगवत कृपा पर छोड दिया जाना चाहिए, और वर्कहार्ड अपने विचारों मे जरा और आधुनिक संशयनाद के साथ कहता था: 'हमें परम ज्ञान के आशयों की दीक्षा अभी नहीं मिली है।' इसके बहुत बाद 1931 मे प्रो॰ वटरफील्ड ने स्पप्ट संतीप के साथ कहा था कि: 'बस्नुओं की प्रकृति के बारे में और यहां तक कि अपने विषय की प्रकृति के वारे में इतिहासकारों ने बहुत कम विचार किया है। " लेकिन इस भाषणमाला मे मेरे पूर्व भाषणकर्ता डा० ए० एल० रोसे ने उचित रूप से आलोचना करते हुए सर विस्टन चिंचल द्वारा लिखित प्रथम विश्वयुद्ध पर आधारित पुस्तक 'वरुड फाइसिस' के बारे में लिखा है कि यह पुस्तक जहां व्यक्तित्व, स्पष्टता तथा शक्ति में ट्राट्स्की द्वारा लिखित 'हिस्ट्री आफ दि रशन रिवोल्यूशन' का मुकावला कर सकती है वही एक मायने में यह उससे निम्न स्तर की भी है मयोकि 'इसके पीछे कोई इतिहास दर्जन नहीं है।' ब्रिटिश इतिहासकार इस प्रश्न से अलग रहे, इसलिए नहीं कि उनके अनुसार इतिहास का कोई अर्थ मही होता बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था कि इतिहास का अर्थ स्पप्ट और स्वतः प्रमाणित है। इतिहास का 19वी शताब्दी का उदारवादी द्धिकोण 'लैसेज फेयर' (अहस्तक्षेप नीति ) के आर्थिक सिद्धात से बहुत अधिक मेल खाता था और साथ ही एक संत्प्ट तथा आत्मविश्वासपूर्ण विश्व दिटकोण का परिणाम था। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य अच्छी तरह करता चल तो अदृश्य हाथ विस्व संतुलन बनाए रखेगे। ऐतिहासिक तथ्य अपने आप मे उस परम तथ्य का प्रदर्शन करते थे जो स्पट्ट रूप से लाभकारी था और अनंत उच्चतर प्रगति की बोर ले जाने वाला था। वह एक भोलेपन का युग था और इतिहासकार 'अदन के वाग' में इतिहास के देवता के सम्मुख वेशम् होकर नगे चले जाते थे। उनके पाम अपने नंगेपन को ढकने के लिए दर्शन का एक भी टकड़ा नहीं था। नमय बीत चका है और हमें अपने

एष० बटरफीस्ड : 'दि हिवन इटरप्रेटेशन आफ हिस्ट्री', (1931) प्० 67.

ए॰ एम॰ रोने : 'दि ऐड आफ एन इसोक', (1947), प॰ 282-83.

'पाप' का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारा 'पतन' हुआ है। वे इतिहासकार जो आज भी इतिहास दर्शन की परवाह न करने का बहाना बना रहे है उनका प्रयास बैसा ही व्यर्थ और प्रबंचनापूर्ण है जैसे किसी 'व्यूडिस्ट कालोनी' के सदस्य अपने बगीचे में निवंस्त्र होकर धूमें और यह सोचें कि उनका बगीचा अदन का बाग हो जाएगा। आज इस टेड्रे सवास से हम नजर नही चूरा सकते।

इतिहास क्या है इस प्रश्न पर पिछले पांच वर्षों में काफी गंभीर कार्य किए गए हैं। इतिहास में तथ्यों की प्रमुखता और एकछवता की पहली चुनौती 19वी शताब्दी के नवें और अंतिम दशक में जर्मनी से मिली। जर्मनी. जिसे 19वीं शताब्दी के उदारताबाद को बाद में उखाड फेंकने के लिए एक भहुम भूमिका अदा करनी थी । आज उन दार्शनिकों के नाम प्रसिद्ध नहीं है जिन्होंने यह चुनौती दी थी। उनमें से एक थे डिस्पी जिनको पिछले दिनो ग्रेट ब्रिटेन में कुछ मान्यता प्राप्त हुई है हालांकि बहुत देर से। 20वी शताब्दी के आरंभ के पूर्व इस देश में काफी प्रगति और आश्मविश्वास था। 'तथ्य संप्रदाय' पर हमला करनेवालों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु इस शताब्दी के आर्भ में यह प्रकाश इटली में प्रज्यातित हुआ। वहां कोसे इतिहास दर्शन की बात कर रहा था जो स्पष्टतः अपने पूर्ववर्ती जर्मन दार्शनिकों से प्रधावित था। क्रोसे ने घोषणा की कि सभी इतिहास 'समसामयिक इतिहास'। होते है । इसका अर्थ यह कि इतिहास तैपन आवश्यक रूप से वर्तमान की आधों से और वर्तमान की समस्याओं के प्रकाश में अतीत को देखना है और इतिहासकार का मुख्य कार्य विवरण देना नहीं बल्कि मूल्याकन करना होता है पर्योक्ति अगर वह मुल्यांकन न करे तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या लिपना है। 1910 में अमरीकी इतिहासकार कार्ल वेकर ने जानवृक्ष कर उत्तीजित करनेवाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था : 'इतिहास के तथ्य किसी भी इतिहासकार के लिए तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक वह

रम प्रमित्र मुलित का पूरा संदर्भ में है: आसेक ऐतिहासिक तस्वित्यंत के बीठे जो स्वारहारिक आवश्यकताएं होती हैं के अयेक इतिहास की सम्यासिक इतिहास का बरित प्रदान करती है, क्वोंकि तिस्त्री आतेशाली प्रदानाए क्लेमान में बाहे जितनी हुरी पर ऐ बारत में इतिहास वर्तमान आवश्यकताओं और क्लेमान वित्ताने तो तो पार्मिन होती है और उन्हों से पहते को से घटताएं अतिस्त्रीत होती हैं (बी० कोचे में रिट्ट्री) एक दि स्टोरी आफ निकटीं (अवेजी अनुक), 1941, कु 19).

उनका निर्माण नहीं करता। " इन चुनोतियों पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया। 1920 के बाद ही फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में कोसे को महत्व दिया जाने लगा। संभवतः इसका कारण यह नहीं या कि अपने जर्मन पूर्ववित्यों की अपेक्षा कोसे अधिक मुख्य वित्तव और वेहतर शैलीकार या वित्क इसिल्प कि प्रथम विदय युद्ध के बाद, 1914 के पूर्वकाल की अपेक्षा तथ्यों की चमक फीकी पड़ गई थी और हम खुद एक ऐसे दर्शन की स्थान पर स्वीकार करने के भन स्थिति में आ गए थे जो उनके सम्मान को धुंधला कर है। आक्सकोई वार्शनिक तथा इतिहासकार कालियबुंड पर कोसे का अख्या खाशा प्रभाव था। कालियबुंड 20वीं शताब्दी का अकेला अंग्रेज विचारण है जिसने इतिहास वर्शन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने जिस ध्यवस्थित पुस्तक की योजना बनाई थी उसे लिखने के लिए तो वह जीवित न रह सका किंतु उसके मरने के बाद उसके प्रकाशित तथा अक्काशित नियां का एक संग्रह 'वि आइडिया आफ हिस्ट्री' शीर्यंक से 1945 में प्रकाशित हुआ।

कार्लिगबुड के दुष्टिकोण को हम सक्षेप मे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है . इतिहास दर्शन का संबंध न तो 'अपने आप में अतीत से' होता है न ही 'अपने आप मे अतीत के बारे मे इतिहासकार के विचारों से' बल्कि उसका मबध 'इन दोनो के पारस्परिक संबंध' से होता है (यह सिद्धांत बानय इतिहास शब्द के दो प्रचलित अथीं की प्रतिबिधित करता है, एक : इतिहासकार द्वारा की गई पडताल और दूसरा अतीत की घटनाओं का बह कम जिनकी वह पडताल करता है)। 'अतीत जिसका इतिहासकार अध्ययन करता है मृत अतीत नही होता बल्कि ऐमा अतीत होता है जो किन्ही अर्थों मे वर्तमान मे भी जीवित रहता है।' किंतु इतिहासकार के लिए अतीत में घटित घटनाएं तब तक होती है जब तक वह उनके पीछे मार्यरत विचार को नही समझ लेता । अतएव 'प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है', और 'इतिहास इतिहासकार के मन मे उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है जिनका इतिहास वह अध्ययन कर रहा होता है।' इतिहासकार के मन मे अतीत का पूर्णनिर्माण उसके अनुभूत प्रमाणों पर आधारित होता है मगर अपने आप में यह एक अनुभवाश्ययो प्रकिया नहीं है और केयल तथ्यों के वर्णन तक सीमित नहीं हो सकती। इसके विपरीत पुनिर्माण की यह प्रक्रिया तथ्यों के चुनाव और व्याख्या को निर्घारित करती

 <sup>&#</sup>x27;अटमाटिक मधनी', अक्तूबर, 1910, पृ॰ 528-

है : और सप्युच यही उन्हें ऐतिहासिक तथ्य बनाती है । इस मुद्दे पर प्रो० ओकशाट के विचार कार्तिगबुड से मितते है । उनके अनुसार, 'इतिहास इतिहासकार का अनुभव है । इतिहासकार के अलावा और कोई इसका 'निर्माण' नहीं करता और उसका निर्माण करने का एकमात्र रास्ता है इतिहास लेखन ।'

यह गवेपणापूर्ण आलोचना, अपनी गंभीर सीमाओ के वावजूद कुछ उपेक्षित सरवों को प्रकास में नाती है।

पहली बात तो यह कि इतिहास के तच्य हमे कभी गुद्ध रूप में नही मिलते क्यों कि गृद्ध रूप में वे न रहते हैं और न रह सकते हैं; वे हमेशा लेख के मस्तिया में रंग कर आते हैं। बाद में जब हम इतिहास का कोई कार्य शरू करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसमें प्राप्त तथ्यों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए बित्न उस इतिहासकार पर होना चाहिए जिसने उसे लिया है। उदाहरण के रूप में हम उस महान इतिहासकार को लें जिसके सम्मान में और जिसके नाम पर यह ब्याख्यान माना चलाई जा रही है। जैसा जी० एम० देवेलान ने अपनी आरमकया मे लिखा है, उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें 'ह्विग परपरा' काफी माला में वर्तमान थी। '' मैं आशा करता हूं कि अगर में उसे ह्विंग परपरा का अतिम महान उदारवादी अंग्रेज इतिहासकार कहूं तो उसे स्वीकार करने मे उसे आपत्ति न होगी। यह अपनी बंग परंपरा की जड़ें महान ह्विंग इतिहासकार जार्ज ओटी ट्रेवेलान में लेकर ह्या इतिहासकारों में महानतम मैकाले तक यू ही घोजता नहीं फिरता। उमी पृष्ठभूमि में ट्रेबेलान की श्रेष्ठतम तथा सबसे परिएक्व कृति (इग्नैड अंडर क्वीन ऐन) लिखी गई थी। इस कृति का पूरा अर्थ तथा महत्व पाठक के सामने तभी स्पष्ट होगा जब वह इसे उनन पृष्ठभूमि में राम कर देने । ऐसा करने में असफल होने का कोई बहाना पाठक के लिए उपरोक्त लेखक नहीं छोडता। अगर जामूगी उपन्यासी के प्रेमी पाउको की देवजीय के अनुसार आप अंतिम पुष्ठों को पहुने पढ़ें तो जाप पाएंगे कि तीमरे खंड के अंतिम कुछ पुष्ठों में इतिहास को द्विग दृष्टि से ब्याव्यायित करने की प्रणासी के बहुनरीन उदाहरण के रूप में पुस्तक का सार दिया गया है। आप देखेंगे कि टेंबेलान हिन परवरों के उद्भव और विकास को खोजने की बोलिस कर रहा

है। और इसके जन्मदाता विलियम तृतीय की मृत्यु के बाद के वर्षों में इस परंपरा की जडों को बहुत ही सफाई तथा मजबूती से स्थापित करना चाहता है, हालांकि शायद क्वीन ऐन के शासन काल की घटनाओं की यह एकमात्र मंभव ब्याख्या नही है फिर भी यह एक वास्तविक और ट्रैवेलान के हाथों में एक फलप्रद व्याख्या है। इसकी पूरी तौर से समझने के लिए आपको यह जानना आवस्यक होगा कि इतिहासकार म्या कर रहा है क्योंकि जैसा कि कार्लिगबुड कहता है यदि इतिहासकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने ऐतिहासिक चरित्रो के मानसिक स्वरूप को अपने मस्तिष्क मे पुनर्निमित करे तो क्रमण: पाठक के लिए भी यह जरूरी होना चाहिए कि इतिहासकार के मानसिक स्वरूप को अपने मस्तिष्क में पुनिर्मित कर ले । तथ्यों का अध्ययन जुरू करने से पहले इतिहासकार का अध्ययन शुरू करना चाहिए। कुल मिलाकर यह कोई कठिन काम नहीं है। यह एक ऐसा काम है जो माध्यमिक स्कूल का विद्यार्थी करता है जब उसमें सेट जूड के महान विद्वान जोग्स की कोई पुस्तक पढने की कहा जाता है तो वह मेंट जूड के अपने किसी दोस्त से पहले पूछता है : 'यार, ये तुम्हारा जोन्म कैसा आदमी है ? उसे मया परेशानी है ? जब आप इतिहास की कोई पुस्तक पढते हैं तो हमेशा कान लगाकर उसके पीछे की आवाज को मुनें। अगर आपको कीई आवाज नहीं सुनाई पड़ती तो इसका एक मतलब तो यह है कि आप एकदम महरे है और दूसरा यह कि आपका इतिहासकार एकदम बोदा है। इतिहास में तथ्य मछुआरे की पटरी पर पड़ी मरी हुई मछितयां नहीं हैं, वे जीवित मेछलियों की तरह है जो एक विशाल तया अगाध समुद्र में तैर रही हैं। इतिहासकार के हाथ में कौन सी मछनिया आएगी यह कुछ तो सयोग पर निर्भर करता है सगर मुख्यत: इस बात पर निर्भर करता है कि यह गमुद्र के किस हिस्से में मछली मारने का इरादा रखता है और किस दग से बाटो का इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर, इतिहासकार जिन्, प्रकार के तथ्यों की खोज कर रहा है उसी प्रकार के तथ्यों की पाएगा। इतिहास की अर्थ है ब्याच्या । सचमूच अगर सर जाजे बलाके को सिर के बल खड़ा करके हम इतिहास को व्याख्याओं की गुरुती पर लिपटा विवादास्पद तथ्यो का गुदा कहे तो मैरा कथन निश्चित रूप से एकागी और भ्रामक होगा, लेकिन उनके मृत कथन से अधिक नहीं ।

दूमरा मुद्दा कही ज्यादा परिचित है और वह यह है कि उसे उन ब्यक्तियों के मानमिक स्वच्य और उनके कार्यों के पीछ काम करने वाले विचारों मी कलनारमक ममझ होनी चाहिए जिनको लेकर वह इतिहाम लिय रहा है। मैं जानवृज्ञ कर 'सहानभृति' के बजाय कल्पनात्मक समझ का प्रयोग कर रहां हूं जिससे सहान्भूति को सहमति न मान लिया जाए । जहा तक मध्यकातीन इतिहास का प्रकृत है 19वी शताब्दी कमजोर थी क्योंकि उस पर मध्यमुगीन अंधविश्वासो और भूरताओं का इतना प्रभाव था कि उस युग के इतिहासकारी के लिए मध्ययगीन मानव की कल्पनात्मक समझ रखना संभव न था। 'थरीं इपसं बार' के बारे में वर्कहार्ड के इस तिरस्कारपूर्ण कथन को लें : 'किसी भी संप्रदाय के लिए चाहे वह कैयोलिक हो या प्रोटेस्टेंट अपनी मुक्ति की राष्ट्र की एकता के मकावले प्राथमिकता देना निदनीय है।" 19वी शताब्दी के उदारवादी इतिहासकार के लिए उन लोगों की मानसिकता मे प्रवेश करना बहुत कठिन है जिन्होंने 'यटीं इयम वार' में हिन्सा लिया क्योंकि वह इस विश्वास को लेकर पूले थे कि अपने देश की रक्षा के लिए मरना मारना प्रशंसनीय है जबकि अपने धमें के लिए किसी की जान लेना इच्टता और पागलपन का परिचायक है। जिस क्षेत्र में मैं अभी काम कर रहा ह उसमें यह कठिनाई द्यास तौर से आती है। अग्रेजी भाषा भाषी देशों में पिछने इस सालों में सोवियत नंध के बारे में जो कछ लिखा गया है और सीवियत संघ ने अग्रेजी भाषा भाषी देशों के बारे मे जो कुछ जिला गया है वह उनकी इस असमर्थता का परिचय देता है कि उनके पास कल्पनारमक समझ की माला एकदम नहीं है। उनकी समझ मे इसीलिए यह नही आता कि दूमरे पक्ष का मस्तिप्क कैसे काम कर रहा है। यही कारण है कि उन्हें दूसरे पक्ष के कार्य और मतब्य निहायत अर्यहीन, दोपपूर्व और पायंडपूर्व लगते है। जब तक इतिहासकार उन लोगों के मस्तिपर के नाथ मंत्रीयण नहीं स्थापित कर नेता जिन लोगों के बारे में वह लिख रहा है तब तक वह इतिहाम नहीं निया सकता ।

तीमरा मुद्दा यह है कि हम केवल बर्नमान की आयों से ही अतील को देख समझ सफते हैं। इतिहासकार अपने कुण के साथ अपने मानवीय अस्तिरव की गर्दो पर जुड़ा होता है। यहा तक कि प्रमादान, युद्ध और कार्ति आदि सबद भी अपनी एक तारकानिक प्यति रखते हैं, इन तारकानिक प्यतियों से इतिहासकार उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। प्रभीन पुन अर्थ में करना गुष्क कर दिया है। ऐसा वह यह दियाने के निष् कर रहे हैं कि वे इन जाम में नहीं हमें। इसना कोई साथ मही। ये भी बनंमान में उन्हों हैं श्रीर

<sup>1.</sup> चै॰ बर्रेहार्ड : 'प्रममेट आन हिस्ट्री ऐंड हिस्टोरियंन', (1959), पृ॰ 179.

पुराने तथा अपरिचित शब्दों का प्रयोग करके अतीत मे जाने का धीखा वे नहीं खड़ा कर सकते । ठीक उसी तरह जैसे 'क्लैमिस' पहन कर भाषण देने से वे बेहतर युनानी इतिहासकार और 'टोगा' पहन कर भाषण देने से वेहतर रोमन इतिहासकार नही वन सकते । पेरिस की भीड को जिसने फांसीसी -काति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी फासीसी इतिहासकारों ने ले सा क्यूलोत, ल पप्ल, ला कनाइ, ले भाम्यू (जनता के अर्थ मे) आदि नामों से पुकारा है। उन लोगों के लिए जो इस खेल को समझते है ये नाम एक खास राजनीतिक लगाव और एक विशेष व्याख्या के प्रमाण है। इतिहासकार चुनाव करने को बाध्य है। वह तटस्थ नही हो सकता न्योकि भाषा का प्रयोग उसमे बाधक है। बात सिर्फ शब्दो की ही नहीं है। पिछले सी सालों में योगोप के शक्ति सत्तलन में जो बदलाव आया है उससे फ़ेडरिक महान के प्रति बिटिश इतिहासकारों के एख ने पलटा खाया है। ईसाई चर्च के अतर्गत कैथोलिकबाद और प्रोटेस्टेंटवाद के बीच शक्ति मतुलन का जो वदलाव आया है उससे लोगोला, लुथर और कामवेल जैसे व्यक्तिरवों के बारे में भी उनके रुख में परिवर्तन आया है। पिछले चालीस सालों में कामीमी इतिहासकारों द्वारा लिखी इतिहास की कृतियों का साधारण अध्ययन करने से भी यह पता चल जाता है कि 1917 की रूसी काति ने उनके दृष्टिकोणों को कितना प्रभावित किया है। इतिहासकार अतीत में नहीं जीता। वह वर्तमान में जीता है। प्रो॰ देवर रोपर का कथन है कि इतिहासकार को 'अतीत से प्यार करना चाहिए।'1 यह एक अस्पध्ट ययतव्य है। अतीत से प्यार करने की आसानी से बुढ़े तीयों और पुराने समाजों का अतीत के प्रति रोमानी मोह भी माना जा सकता है। इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि अतीत से प्यार करना वर्तमान और भविष्य में दिलचस्पी और विश्वास की ककी का परिचायक है। 2 इस मुक्ति के स्थान पर मैं एक दूसरी सुक्ति को तरबीह दुंगा जिसमें कहा गया है कि आदमी को 'अतीत के बंजान हाथों से' खुद को छुड़ा लेना चाहिए। इतिहासकार का काम न तो अतीत की प्यार करना है और न खद

भूमिना, जै॰ वर्षहाढै : 'जजमेट बान हिम्ट्री एंड हिस्टोरियंम', (1959), प्॰ 17-

इतिहान के सबस में नीशों के विचारों से मिलाइए: गीतिहालिक सराति में यह मुद्रानी का काम है नि वे आगित में आर्थि और उनका लेखा-जोग्या करें, अर्ताल की स्मृतिमों में अर्थि निए लगस्ती हुई। ( पाइन बाबट आफ गीवन, अन्नेनी अनुकार, 1909), ii, दूर 65-66.

को अतीत से मुक्त करना विकि वर्तमान को समझने के लिए उसे अतीत के अध्ययन में देशता प्राप्त करनी चाहिए और अपनी समझ की वर्तमान की कुजी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।

यहरनाल, जिसे मैं इतिहास का कानिगवुडीय दृष्टिकोण कहना चाहूंगा उसकी अगर उपरोक्त अंतर्दृष्टिया हैं तो उनके कुछ खतरों का जायजा लेने का वबन आ गया है। इतिहास के निर्माण में इतिहासकार की भूमिका है पूर्ण रूप से किसी भी वस्तुपरक इतिहास को नकार देना। यही उनका साकिक परिणाम है। इतिहास वही है जो इतिहासकार बनाता है। अपने एक अप्रकाशित नोट में जिसका उदरण उसके मणादक ने दिया था, कानिगवुड एक समय इसी नतीजे पर पहुचा था:

संट आगस्टीन आदिकालीन ईमाइयत की दृष्टि से इतिहास को देखते थे। दिलामाट 17वी शताब्दी के फासीमी की दृष्टि से; गिवन 18वी सताब्दी के अंग्रेज की दृष्टि से और मामसेन 19वी शताब्दी के जर्मन की दृष्टि से इनिहास को देखते थे। यह पूछने का कोई फायदा नहीं कि इनमें से किनका दृष्टिकोण सही था। इनमें से हर एक दृष्टिकोण उम इतिहासकार के निए एकमाल सभव दृष्टिकोण था।

यह यहतस्य पूर्णतया गणयवादी है जैना कि कायड का यह वहनवय है कि इतिहास, किती बच्चे के विज्ञीने वाले अक्षरों की तरह होना है जिनकी मदद से हम जो गव्द सही किया करते हैं। " जैयों और गाँद" से तैयार किए गए इतिहाम के विरोध में अपित इतिहास तक्यों का महत्त्वन होता है इन इिट्टिंग के विरोध में आवित इतिहास तक्यों का महत्त्वन होता है इन इटिंग के किरोध में कालिनवृड के विचार हम तिवार के बातों निर्वाद अंध जता है है के इतिहास मानव मित्रक के साने माने से बुना जाना है । इनमें हम प्राय: उन्हीं निक्त्यों पर बहुवत है जिन्हें सर वाले बनाई ने हमारे सामने रूपा था और जिसे मैं पहले उद्धात कर चुका हूं कि बस्तुपरक ऐतिहासिक गरव जैती कोई चीज नहीं होती। इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता इस गिद्धात अर्थ से हम हम इस मिद्धात विराय जाता है कि इतिहास के अर्थान के हम हम हम कि प्राया का कोई अर्थ नहीं होता, इस गिद्धात के भी वहीं निक्त्यों निक्त्यों है। यह इसरा गिद्धात भी पहले के समान ही समयन योग्य नहीं है। यह इसरा गिद्धात जिस का जिस

l. बार- कार्नियमुद्र पीद बाददिया बाफ (स्ट्री', (1946), पू xii.

<sup>2.</sup> ए॰ पापड : 'मार्ट स्टबीब आत हेट सम्बेश्य', i, (1894), प्॰ 21॰

नहीं होगा कि चूकि भिन्न भिन्न कीणों से एक पहाट की यावल भिन्न दिखाई देती है इसलिए इसका कोई वास्तिवक रूप नहीं है पा इसके अनंत रूप हैं। इसी प्रकार इतिहास के तथ्यों को स्थापित करने के लिए व्याख्याए बूकि एक आवश्यक भूमिका अदा करती है और बूकि कोई भी वर्तमान ब्याख्या पूर्णत्वा वस्तुपरक नहीं है, एक व्याख्या दूसरी जैसी ही है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सिद्धांत रूप में ऐतिहासिक तथ्यों की बस्तुपरक व्याख्या हो ही नहीं सकती। इतिहास में बस्तुपरकता का सहीं अर्थ क्या है इस प्रका की मैं बाद में उठाळगा।

मगर कालिगवध की परिकल्पना मे एक और वडा खतरा दिखाई देता है। अगर इतिहासकार जिस किसी काल को लेता है उसे आवश्यक रूप से अपने समय की आखो से देखता है और अतीत की समस्याओं का अध्ययन वर्तमान समस्याओं की कृजी के रूप में करता है तो क्या तथ्यों के उपयोगितावादी दिष्टिकोण का शिकार नहीं हो जाता ? जब वह कहता है कि वर्तमान के लिए जपयोगी व्याख्या ही सही व्याख्या का मानदंड है तब क्या उसका दिव्यक्तीण उपयोगिताबादी नहीं हो जाता ? इस परिकल्पना के अनुसार इतिहास के तथ्य कुछ नहीं है केवल व्याख्या ही सब कुछ है। नीरों ने इस सिद्धात का प्रतिपादन पहले ही कर दिया था: 'किसी मंतव्य के गलत होने से हमें कोई शिकायत नहीं है ...प्रश्न यह है कि वह मंतव्य जीवन को कितना आगे बढाता है, कितनी उसकी रक्षा करता है और जीवरक्षण तथा जीवनिर्माण में कितना सहायक होता है।" अमरीकी उपयोगिताबादी इसी दिशा में बढ़ते है मगर कम स्पट्टता और कम ताकत के साथ 1 जान. तभी ज्ञान है जय उसका कोई उद्देश्य हो। ज्ञान की यथातध्यता उद्देश्य की यथार्थता पर निर्भर करती है। मगर जहा इस सरह के सिद्धात की बात नहीं की गई है वहां भी व्यवहार में इससे अलग कोई चीज नहीं होती । हमने अपने अध्ययन के क्षेत्र में तथ्यों को उल्टा सीधा इस्तेमाल गरने और बेहद क्रमजलल ब्याध्याओं के प्रस्तृत किए जाने के उदाहरण देसे हैं। आश्वर्यं नहीं कि सोवियत तथा सोवियत विरोधी इतिहासकारों द्वारा प्रस्तृत पुस्तरी पढ़ने के बाद पाठक की 19वी भताब्दी के तच्याश्रयी इतिहास लेखन के प्रति आरुपंप पैदा हो जाए।

तो फिर 20यी शताब्दी के मध्य में हम तथ्यों के प्रति इतिहासकार के

दायित्व का निर्धारण कैसे करें । मेरा विश्वास है कि पिछले कई सालों मे मैंने अपना काफी वक्त दस्तावेजो का पता लगाने और उनका अध्ययन करने में बिताया है। मैंने अपने ऐतिहासिक इतिवृत्त को उचित पादटिप्पणी देते हए अनिपनत तथ्यों से भर दिया है इसलिए मैं समझता हं दस्तावेजों को गंभीरता से न लेने का आरोप मझ पर नहीं लगाया जा सकता। तथ्यों को सम्मान देने का इतिहासकार का दायित्व केवल इस बात से पूरा नहीं हो जाता कि उसके तथ्य सटीक हैं। वह जिस विषय पर काम कर रहा है और उसकी जो व्याख्या वह प्रस्तत करना चाहता है उससे संबद्ध ज्ञात अथवा ज्ञातव्य सभी तथ्यों को (जो किसी न किसी रूप में तस्वीर को परा करने के लिए जरूरी हैं) सामने रखना चाहिए। अगर वह विषटोरिया युगीन अंग्रेज की एक सदाचारी तथा बद्धिमान व्यक्ति के रूप में चित्रित करना चाहता है तो उसे स्टैलीब्रिज बेक्स में 1850 में जो घटना घटी थी उसे भलना नही चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह व्याख्याओं की उपेक्षा कर दे। ध्याख्याएं बस्तत: इतिहास को जीवन देने वाले उक्त के समाज होती है। सामान्य लोग यानी हमारे वे मित्र जो शास्त्रीयता से अनिभन्न है या दसरी गास्त्रीय विधाओं से संबंधित हैं, कभी कभी मुझसे पूछते है कि इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार किस प्रक्रिया से गुजरता है। सर्वाधिक सामान्य धारणा यह है कि इतिहासकार अपने काम को दो स्पष्ट भागों या कालों मे विभाजित करता है। पहले आरंभिक काल में वह मुल स्रोतों का अध्ययन करने और तथ्यों से नोटबुक भरने में काफी बक्त गुजारता है, ऐसा कर चुकने के बाद वह अपने स्रोतों को परे कर देता है। अपनी मोटबक उठाता है और शुरू से आखिर तक किताब लिख डालता है। मुझे इतिहास लेखन की यह तस्त्रीर अस्पष्ट और अविश्वसनीय लगती है। जहां तक मेरा सवाल है ज्यों ही मैं अपने विषय से संबंधित मुख महत्वपूर्ण और मूल स्रोत माने जाने वाले ग्रंगों और दस्तावेजों का अध्ययन कर लेता हूं मेरी उपलियों में इतनी तेज खुजली होने लगती है कि मैं निराना गुरू कर देता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं विषय के आरंभ को ही नियु। बीच से या वही से भी शुरू कर देता हूं। उसके बाद पढना और निराना एक साथ चनता रहता है। ज्यों ज्यों मेरा अध्ययन आगे बहता है त्यों र्यो मेरे लेखन में जोड़ना, घटाना और रह करना चनता रहता है। लिखने में मेरी पढ़ाई को सही दिशा मिलती है और वह ज्यादा सफल होती है। मैं जितना ही नियता हूं उतना ही मुझे भात होना जाता है कि मेरी शलास नग है और मैं जो बूछ पाता हूं उसके महत्व तथा विषय से उसके गंबंध को समझने में ज्यादा सफल होता हूं । कुछ इतिहासकार बिना कलम.

कागज और टाइपराइटर की सहायता के यह आरंभिक लिखाई अपने दिमाग में कर लेते हैं जैसे कुछ सतरज के खिलाड़ी बिना मीहरों और बोर्ड के अपने दिमाग में ही पूरा सेल उतार लेते हैं। यह एक ऐसी प्रतिक्षा है जिससे मुझे ईप्याँ जरूर है मगर जिसे मैं अपने भीतर मह एक ऐसी प्रतिक्षा है जिससे मुझे ईप्याँ जरूर है मगर जिसे मैं अपने भीतर मही पाता। मगर में इस बारे में निजियत हूं कि किसी भी महत्यपूर्ण इतिहासकार के लिए यह प्रक्रिया जिसे अर्थवास्त्री 'आदान प्रदान' कहते हैं, एक साथ चलती रहती है और व्यवहार में यह एक ही प्रक्रिया के दो भाग है। अगर आप उसे अलग करने की कांधिश करें या एक पर दूबरे को प्राथमिकता दें तो आप इतिहास लेखन के दोनों वावड़ों में से किसी एक के शिकार हो लाए या पा दा तो आप कैंची और गोद के सहारे लिखा को ने बात वाला अर्थहीन या महस्वहीन इतिहास लिखने के थाया प्रयाद या ऐतिहासिक उपन्यास का निर्माण करेंगे, अतीत के तथ्यों की बुनाबट के सहारे एक ऐसा लेखन करेंगे जिसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है।

अतः जब हम इतिहास के तथ्यों के साथ इतिहासकार के संबधों की परीक्षा करते है तो खुद को बढ़ी कठिन स्थिति में पात है। हम इतिहास को वस्तुगत अर्थों का सकलन मानमे, व्याख्या के मुकाबले तथ्यो को प्राथमिकता देने के एक ध्रुव से इतिहास को इतिहासकार के मस्तिष्क की मनोगत उपज मानने के अप्रामाणिक सिद्धात, जिसके अनुसार इतिहासकार इतिहास के तथ्यों को स्थापित करता है और व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा उन पर प्रभूत्व स्वाधित करता है, के दूसरे ध्रव के बीच मुलते रहते है। इतिहास को देखने के इन दोनो द्रिक्शेणी में मूख्य अंतर यह है कि एक मे गुस्त्वाकर्षण केंद्र अतीत मे स्थित होता है जबकि दूसरे में वर्तमान में । लेकिन हमारी स्थिति उतनी बठिन नहीं है जितनी मालूम पड़ती है। इन भाषणों में हम तथ्य और व्याख्या के इस दोहरेपन का सामना करेंगे भने ही उनका रूप भिन्न होगा जैसे विशिष्ट और सामान्य, अनुभूत स्या मैद्धातिक, वस्तुगत तथा मनोगत । मानव स्वभाव का प्रतिबिय ही इतिहासकार की कठिनाई बनता है। संभवतः अपनी आरंकिक अवस्था और प्राचीनतम युग के अलावा मनुष्य कभी अपने परिवेश में पूर्णस्य से लीन नहीं हुआ, न ही वह उमका विला किसी धर्त के मुलाम बना। दूसरी ओर वह इससे पूर्णतमा कभी मुख्त नही हो सका और न ही अपने परिवेश पर पूर्ण प्रभूत्य स्थापित कर सका। मनुष्य का अपने परिवेश के साथ जो मंबंध है वही इतिहासकार का अपनी विषय यस्तु से है । इतिहासकार न तो अपने तथ्यो का बेदाम मुलाम होता है न ही उनका निरंकुष सासक । इतिहासकार का अपने तच्यों के

इतिहासकार और उसके तथ्य 27

माय बराबर का दर्जा होता है। जैसा प्रत्येक कार्यश्रीन इतिहासकार जानता है: अगर वह सोचने और लिखने की प्रक्रिया के वीच रककर महसूस करें कि वह अपने तथ्यों को व्याख्या के रूप में हातने और अपनी व्याख्या को तथ्यों के रूप में हातने की एक जनवरत प्रक्रिया में लगा हुआ है। इनमें से किसी एक को

प्राथमिकता देना असंभव है।
आरंभ में इतिहासकार तच्यों का सामयिक तौर पर चुनाव करता है और
उसकी एक सामयिक व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसकी रोधनी में उसने
तथा अन्य सोगों ने तथ्यों का चुनाव किया है। जैसे जैसे उसका काम आगे बढ़ता
है पैसे चैसे हो तथ्यों को व्याख्या, चुनाव तथा वर्गीकरण में एक बहुत ही
सुरम तथा संभवतः आंधिक, अवेतन परियतन होता रहता है। इस पारस्परिक
किया में वर्गमान और अतीत की पारस्परिकता भी मिली होती है क्योंकि
इतिहासकार वर्तमान का अंग होता है जबिक तथ्य अतीत के। इतिहासकार और
इतिहास के तथ्य एक दूधरे के लिए आवश्यक है। तथ्यों से विहोन
इतिहासकार विना जड़ का और अयं होता है। इतिहासकार के विना तथ्य
मुत और अपंहीन होते है। अतः इतिहास वया है, इस प्रका का मेरा पहला उत्तर
सह होगा कि इतिहास, इतिहासकार और उसके तथ्यों की किया प्रतिविध्या
भी एक अत्वरत प्रक्रिया है, अतीत और उसके तथ्यों की किया प्रतिविध्या
भी एक अत्वरत प्रक्रिया है, अतीत और वर्तयान के वीष एक अंतहीन मंबाद है।



## समाज और व्यक्ति



गयसे पहला प्रश्न उठता है समाज या व्यक्ति मे से सीन पहले है। यह प्रश्म ऐसा ही है जैसे मुर्गी पहले या अडा। इसे आप ऐसिहासिक प्रश्न के रूप में लें या सार्किक। इसके पदा या विपक्ष में आप ऐसा सीई वहतव्य नहीं दे सकते जो इमके विरोधी और समान रूप से एकपक्षीय वहतव्य द्वारा सुधारा न जा सके। समाज और व्यक्ति खिनाज्य हैं; वे एक दूसरे के लिए आवश्यक तथा प्ररक्त है, विरोधी नहीं। वान के ज़ब्दों में : 'कोई भी क्यक्ति जयने आप में अलग पमा द्वीर नहीं। वान के ज़ब्दों में : 'कोई भी क्यक्ति जयने आप में अलग पमा द्वीर नहीं होता है।'' सहय का एक पक्ष तो यह है, दूसरी और महान व्यक्तियादी के एम॰ मिल के सिद्धांत को देखिए: 'समूहोदिए किए जोने पर मनुष्य किसी इमरी बस्तु के रूप में परिवृत्तित नहीं होते।'' बात ठीक है लेकिन इम तक में म वह आति है कि इसे उपहित्तत करने वाला यह मान तता है कि 'पानूनिकरण' के पूर्व क्षित्रयों का अस्तित्व मा या कि एक विपेष प्रकार की बस्तु में। पार्गीह क्ष जम्म सेते हैं संसार हमारे कार प्रभाव हानने ताता। है और हमें जीवक एक में परवित्ति कर देता हमें के रूप में परवित्ति त कर देता है। प्रागीतिहानिक क्षात के प्रवेश कर पर हम मनुष्य है। प्रागीतिहानिक अपना पितातिहानिक क्षात के प्रवेश कर पर हम मनुष्य

दियोगम मात्र दमबँट अक्रेजम, नं × XVII.

<sup>2.</sup> थे • एन • मिन : 'ए निस्टम आफ साजिक,' VII.- 1.

एक समाज में जन्म लेता रहा है और अत्यंत आरंभिक काल से वह समाज द्वारा निर्मित किया जाता रहा है। जो भाषा वह बोलता है वह उसकी व्यक्तिगत विरासत नहीं होती बल्कि जिस समुदाय में पता बड़ा होता है उसकी सामाजिक देन होती है। भाषा तथा परिवेण दोनों ही उसके विचारों के चरित्र का निर्माण करने में सहायक होते है। उसकी आरंभिक घारणाएं उसे दूसरों से प्राप्त होती है। ठीक ही कहा गया है कि समाज से वियुक्त व्यक्ति गुंगा और मस्तिप्रदेशन दोनों ही होगा। राविसन ऋसी की दंत कथा का इतना दीर्घकालीन आकर्षण इस कारण है कि उसमें एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने की कोशिश की गई है जो समाज से स्वतंत्र है। मगर यह कोशिश असफल हो जाती है। राविसन कोई अमुने व्यक्ति नहीं है बल्कि याके का अंग्रेज है; वह सपनी बाइबिल साथ ले जाता है और अपने आदिम देवता की पजा करता है। बहुत भी झ ही मिथक उसे 'मैन काइडे" नामक साथ दे देता है और एक नए समाज की रचना गृरू हो जाती है। दूसरा इसी तरह का मिथक वास्तीवस्की के 'डेवित्स' में किरिलोय की कहानी है जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने के लिए आरमहत्या कर लेता है व्यक्ति के लिए पूर्णतया स्वतंत्र कार्य केवल आत्महत्या हो सकता है। दूसरे कार्यों में किसी न किसी रूप में उसकी सामाजिक सदस्यता निहित रहती है। मानव विज्ञानियों की आम राय है कि आदिय मानव में सभ्य और सुमंस्कृत

सामाज त्रवाला नाहित रहता है कि आदिस मानव में सम्म और मुमंस्कृत मानव की स्रोदेश व्यक्तिप्रदेशता साम राय है कि आदिस मानव की स्विभाग अधिकांशतः समाज के द्वारा होता था। दम मान्यता में सच्चाई है। अधिक प्रयतिशील सथा सिवल्ट समाजों की अपेक्षा सहजतर समाजों का रूप अधिक सुगढ़ होता है स्वीमित उनमें अपेक्षालुक व्यक्तिपर के दक्षता के सिए कम अवसर मिलते हैं और जीवन के आयाम अल्ट होते हैं। इस प्रवार बहुता हुना व्यक्तियाव आधुनिक प्रयतिशीत समाज कर एक आवश्यक उत्पाद है और उनमें समाज कर एक आवश्यक उत्पाद है और उनमें समाज कर एक आवश्यक उत्पाद है और उनमें समाज की स्वार्य है कि तु इस व्यक्तियादी प्रविचा और समाज की याजी हुई जीवत तथा मित्रवटना के बीच कोई व्यक्तिक में पैदा.

 इस्त रोनी जहान का बना हुआ आदमी जिने राजिमन चुनी ने बादमधोरी के हाथ से बनाया था : डैनियन टिही - राजिमन चुमी, (अनुवादक).

<sup>2.</sup> दूर्वीन ने आस्पर्या के जाने प्रतिक्ष अध्यक्त में नमान में क्टे हुए व्यक्ति को स्थित को प्रतिक के प्रतिक कि माने के कि एत्रामी प्रकार का निर्माण निवा का । यह वह स्पिति है जिसमें प्रतिक करते के एत्रिक स्थापन का मानुका को कि आपक समाजना होनी है; कि जु उसने यह में दिखान है हैं जाएक्ट्रम सामाजित स्थिति में किया करता है कि आस्पर्या सामाजित स्थिति में किया करता हो क्या नहीं होंगी.

करना एक भारी भूल होगी। समाज और व्यक्ति के विकास साथ साथ होते हैं और वे एक दूसरे को बल देते हैं। दरअस्ल, संक्लिप्ट तथा प्रगतिशील समाज से हमारा मतलब उस समाज से होता है जिसमें व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता ने एक मंश्लिष्ट तथा उच्नतर आयाम प्राप्त कर लिया हो। यह मान लेवा खतरनाक होगा कि आदिम कवीलों की तुलना मे आधुनिक राष्ट्रीय जनसमूह की अपने व्यक्ति सदस्यों के विचारों तथा चरित्र के निर्माण की गक्ति कम होती है। जैविक विविधता के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पुरानी घारणा अब गलत सिद्ध हो चुकी है लेकिन इस तथ्य की नकारना कठिन है कि विभिन्न राष्ट्रीय चरित्रों का निर्माण उन विभिन्न समाजों की राष्ट्रीय पृष्ठभूमि तया शिक्षा के आधार पर होता है। 'मानव प्रकृति' नामक निरंतर परिवर्तनशील अवधारणा एक देश से दूमरे देश तक और एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक इतनी वैविष्यपूर्ण रही है कि इसे एक ऐतिहासिक तप्य न मानना कठिन है और इसका आघार हमेशा तत्कालीन सामाजिक स्यितियां और परंपराएं रही हैं। चुदाहरणस्वरूप अमरीकियों, रूसियों और भारतीयों मे कई वैपन्य है कित इन विषमताओं में से कुछ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, विषमताएं व्यक्तियों के बीच के नामाजिक सबधों के प्रति उनकी अलग अलग दृष्टियों पर आधारित हैं। दूसरे शब्दों में समाज निर्माण के उन आधारभूत नंबंधो को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए जिनके आधार पर यदि अमरीकी, रूसी तथा भारतीय समाज का अध्ययन किया जाए ती हमे अमरीकी, रूसी तथा भारतीय व्यक्ति के आधारभूत वैयम्य का भी पता चल जाए। आदिम मनुष्य की भाति सध्य मनुष्य या निर्माण ममाज द्वारा उतने ही प्रभाषी ढंग से होता है जितने प्रभावी ढंग से समाज का निर्माण व्यक्ति द्वारा होता है जैसे अंडे के बिना मुर्गी नही हो सकती उसी तरह मुर्गी के विना अंडा नहीं होता।

ये तथ्य अपने आप में बहुत स्पष्ट हैं और इन पर घर्चा करना अनावण्यक होता अगर इनिहाम के उम विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण दौर ने, जिससे पिष्यमी दुनिया बाहर जा रही है, इने अस्पष्ट और मदिन्य न बना दिया होता। स्वित्तवादी मंद्रता आधुनिक ऐतिहामिक चिननधारा का एक बरूप्रचारित 'मिप' रहा है। बकेहाह द्वारा मिग्रिज 'मिपेनाईजेगन आफ दि दिनेगा हम इन्हें में प्रकृत भा 'दि हेवेलामेंट आफ दि इटिविज्युक्त' में बताया गया है कि रानिधार को प्रकृत में बताया गया है कि रानिधार हम जन्म से आरंभ हुआ। उम गम्म तक आदमी गृद को 'मुक्ती जानि, मंद्रताय, दल, परिवार या निष्टम रा सरस्य' माना वहा है जबकि दिनेगा कान में उमने 'युरू को एक आध्यातिम स

व्यक्ति के रूप में पहचाना ।' फांसीसी क्रांति द्वारा उदघोषित मानवीय तया नागरिक अधिकार व्यक्ति के ही अधिकार थे। 19वीं शताब्दी के महान उपयोगितावादी दर्शन का आधार व्यक्तिबाद ही था। मार्ले का प्रसिद्ध निवंध 'आन कोप्रोमाइज' विक्टोरियाकालीन उदारतावाद का अच्छा उदाहरण है। उम निवंध के अनसार व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद 'आदमी की एशी और कत्याण के धर्म हैं।' 'दुर्धपं व्यक्तिवाद' मानव विकास की कंजी थी। एक विशेष ऐतिहासिक युग के सिद्धांत की यह पूर्णतया ठीस तथा युक्तियक्त व्याख्या हो सकती है। लेकिन मैं यह स्पट्ट करना चाहता हं कि आधनिक विश्व के विकास के साथ बढ़ती हुई व्यक्तियादिता विकासमान मानवीय गम्कृति की एक सहज प्रक्रिया थी। एक सामाजिक क्रांति ने नए सामाजिक समृहों को शक्ति के केंद्रो में स्थापित किया। हमेशा की तरह व्यक्तियों के माध्यम से और व्यक्तिगत विकास के अधिकाधिक अवसर देकर यह सकिय हुआ। श्रीर चुकि पुजीवादी विकास के आरंभिक चरण मे उत्पादन और वितरण के एकक अधिकाशतः अकेले व्यक्तियो के हाथ से थे इमलिए नई समाज व्यवस्था में व्यक्तिगत पहल की भूमिका पर अधिकाधिक जोर दिया गया। किंतु यह समुची प्रक्रिया ऐतिहासिक विकास के एक खास दौर की सामाजिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करनी थी। इसकी यह व्याख्या नहीं हो सकती कि यह समाज के व्यक्ति का विद्रोह था या सामाजिक कृदियों से व्यक्ति की महित थी।

इस बात के पर्यांच्न भवेत मिल चुके है कि इस सिद्धात के विकास केंद्र परिचमी हुनिया में भी, इतिहास का यह काल बीत चुका है। यहां इस यात पर बस देना मुझे अनावश्यक लगता है कि अब जनतम का उच्च हो चुका है अयवा आधिक उत्तरक को उच्च हो चुका है अयवा आधिक उत्तरक को उच्च हो चुका है अयवा आधिक उत्तरक को उत्तर के प्रमुख्तः स्थान भीरे धीरे प्रमुखतः सामुहिक स्थामित ने ले विचा है किनु पिषमी योरोप में और अग्रेजी भाषाभाषी अन्य मभी देगों में इस लवे और फलदायक इतिहास खंड ने जिस पिद्धात को जन्म दिया वह अब भी एक प्रधान खंडित बना हुआ है। जय हम स्वनत्रता और समानवा के ताल पर अमूर्त यहदायकी ये बात करते हैं अपया व्यक्तित्रत स्वतंत्रता और सामाजित स्वाय के ताल पर अमूर्त यहदायकी में मोपते हैं तो हम यह भूत जाते हैं कि उमूर्त पारावाओं के बीच कीई गंपर्य राभव मही हो। जो गंपर्य होते हैं वे व्यक्ति तामाज के बीच नहीं होते बव्हि मामाज के अग्रेज रहते वाले व्यक्तियात के ममूर्हों के यीच होते हैं। हर मामूर्त अपने निरह सामदायक अधीनकों के ममूर्हों के बीच की को पेद्धित का मनर्यन तथा करने विवास के जाते वाली वार्याव्हित का मनर्यन तथा अपने विवास में जाने वाली वार्यावहीं का विरोध करना है। इस प्रमुख अपने निरह सामदायक अपने आपने वार्यावहीं का विरोध करना है। इस प्रमुख अपने विवास में जाते वाली वार्यावहीं का विरोध करना है। इस प्रमुख अपने वार सामहायक अपने आपने वार्यावहीं का विरोध करना है।

में बीच का एक छ्या विरोध भर रह गया है। आज यह निहित स्वार्यों वाले एक ममूह का नारा मात्र है और अपने विजादास्तद चरिश्व के कारण विषव में ओ कुछ पटित हो रहा है उसे समझने की हमारी कोशियों में बाधा पहुंचाता है। जहां व्यक्तिवाद उम विकृति के विरोध में एड़ा होता है जिगा अनुगार स्वित सेवल एक साधन है और समाज या सरकार साध्य वहा मुत इसके विरोध में कुछ नहीं कहना किंतु यदि हम समाज के बाहर स्थित किंगी अमूर्त व्यक्ति साही अवधारणा को स्थीनार करके आने बढ़ना चाहे तो प्रतीत अथवा वर्षमान की सही समस सफ हथ नहीं पहुष्प सकते।

इम लबे विषयातर को अब हम यहा समाप्त करते हैं । इतिहास की सामान्य धारणा के अनुनार यह व्यक्तियों के बारे में व्यक्तियों द्वारा लिखित दम्तावेज होता है। 19वी यताब्दी के उदारतावादी इतिहासकारों ने यह इंटिरकोण अपनाया और इमें बढ़ाया दिया जोकि वस्तुत: गलत नहीं या लेकिन अब यह अति सरतीकृत और अपर्याप्त लगता है और हमें गहराई से इनकी जाच करने की जरूरत महसूत होती है। इतिहासकार का भान एकांत रूप से उमकी व्यक्तिगत गपत्ति नहीं होता । बहुत से देशों और बहुत मी पीटियों के मानव ने इतको इकट्ठा करने में हाथ बंटाया है। इतिहाम का मानव जिनके कार्यों का अध्ययन इतिहासकार करता है समाज से विच्छिन्त कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता और न ही उसके कार्यक्षापार ज्न्य में घटित होते हैं। उन मभी मानवीं ने, जिनके कामों या अध्ययन इतिहासकार करना है, एक विगत नगाज के संदर्भ में सचा प्रेरणा से अपने कार्य किए थे। मैंने अपने पिछार भाषण में इतिहान की किया प्रतिक्रिया की प्रक्रिया बताया था, अतीन के सच्यों के नाम वर्तमान में स्थित इतिहासकार का गंथाद कहा था। अब मैं इस ममीकरण के उभयपक्ष अर्थीत व्यक्ति तथा सामाजिक तत्थे के पारस्परिक महत्व **की** जांच करूंगा । इतिहासकार विस सीमा तक अकेल व्यक्ति मात्र होते है और निम गीमा तक अपने गमाज और युग की उपज होने है ? दिस गीमा तक ऐतिहासिक सच्च व्यक्तिमाल से संबंधित सच्च होते है और किस सीमा तश सामाजिक तथ्य ?

इतिहानकार इस तरह एक ब्यक्ति प्रामी है। अन्य व्यक्तियों की तरह वह भी एक सामाजिक क्याराव है। यह एक साथ ही जिन समाज में बहुता है उसका उत्पाद तथा उसका पेतन अवकात प्रकास दोतों ही होता है। अपनी इसी मोगना स्था क्षमता के आधाद पर यह हितिहासिक अनीत की परोक्षा के नित्त अने बहता है। हम कभी कभी इतिहास की याता की एक 'सरिमात जुनून' कहते हैं। यह मूर्यकर बायों भीजू है कार्य इतिहासकार गुढ़ को उस भीज की तरह न समझ ले जो यहुत कंचाई से अपने चारों और के दृश्य का मुआइना करती है या खुद को उस 'बी॰ आई॰ पी॰' की जगह न रख से जो खड़ा 'होकर सलामी लेता हैं । इतिहासकार ऐसा कुछ नहीं होता । वह इतिहास के उस गितिशत जुल्स के किसी दूसरे भाग में कठिन यादा करता एक धूंचली आहति होता है। जैसे जैसे जुल्स कभी वाएं मुसता, कभी दाएं मुसता, कभी पीछे जोटता, दुहरा होता आगे बढ़ता है बैसे वैसे उसके जलग कलग हिस्सों की पारस्परिक स्थिति लगातार बदलती रहती है और ऐसा कहुना काफी हुर तक सही होगा कि आज हुन एक शताब्दी पूर्व के अपने पूर्वजों की अपेसा मध्य पुग के ज्यादा निकट है अथवा वांते के युग की अपेसा साम मुग हमारे अधिक निकट है। नए परिवृध्य, दृष्टि के नए कोण सामने लगातार आते जांते हैं ज्यों उपों जुन्म, और उसके साथ इतिहासकार, आगे बढ़ता जाता है। इतिहासकार इतिहास का हो एक हिस्सा है। जुलूस का वह कोण जहा, इ हतिहासकार चलता होता है, अतीत के प्रति उसकी वृद्धिमंग्री का निर्णायक हीता है।

यह स्वत:सिद्ध सत्य उस ममय भी कम सच नहीं होता जब इतिहासकार अपने समय से काफी दूर के युग को लिखता है। जब मैं प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहा था उस समय उस विषय के सर्वथेष्ठ ग्रंथ थे : ग्रोटे द्वारा लिखित 'हिस्टी आफ ग्रीस' और मामसेन द्वारा लिखित 'हिस्टी आफ रोम', गायद आज भी उस विषय पर ये ग्रंथ सर्वोत्कव्ट है। ग्रोटे ने, जो कि एक प्रवृद्ध तथा उप सुधारवादी भैकर था और 1840 के आसपास लिख रहा था, राजनीतिक रूप से प्रगतिशील अंग्रेज मध्यवर्ग की उभरती हुई महत्वागीक्षाओं को एयेंस के जनतंत्र की तस्वीर मे मुर्त करने का प्रयास किया था। इस पुम्तक मे 'पैरिकिल्म' का चित्रण एक 'बेंबमाइट' (बेंबम) सुधारक के रूप में हुआ था और एवेंस जैसे मानमिक निष्क्रियता के आवेश में एक साम्राज्य मा विस्तार पा गया था। यहां इस बात की ओर मकेत करना अधिक अनचित न होगा कि बोटे ने अपनी पुस्तक में एचेंस मे गुलामी की ममस्या के प्रति अवहेलना का जो रख अपनाया था उसका कारण यह या कि ग्रीटे जिस वर्ग का सदस्य था वह ब्रिटेन की नई फैस्टरियों में काम करने यान मजदरों की समस्याओं का कोई हल नहीं दह पा रहा था। मामसेन एक उदार जर्मन था जो 1848-49 की जर्मन ऋति की विरुपता और अपमानों का सामना करने के पश्चात काफी कटू हो चुका था और जर्मन जातीय श्रीष्ठता गा उमका मोह मंग ही चुका था। 1850 में जब वह अपना इतिहास लिए रहा था. जर्मनी में 'स्थित पानिहिक्त' की अवधारका सथा मिद्रान का जन्म

हो चुका था। मामसेन के मन मे यह घारणा बद्धमूल हो चुकी थी कि अरनी राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं को पूर्ण करने में जर्मनी की जनता की असफलना से देश में जिल दूरवस्या तथा अब्यवस्या का जन्म हुआ है उसकी मफाई करने के लिए किमी समनत ब्यक्ति की आवश्यकता है। और इस सरह हम उसरे इतिहास का ठीक ठीक मुल्यांकन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसके द्वारा चित्रित मीजर के बादर्शवादी चरित्र के पीछे जर्मनी को विनाश से बचाने के लिए एक सबल व्यक्तित्व की उसकी प्रवल कामना की दृष्टि में नहीं। रावते । हमे यह भी ध्यान मे रायना होगा कि उन्ही दिनों (1848) प्रमावहीन वक्त व्य देने वाला और दीर्थमुद्धी बकील राजनीतिज्ञ सिमेरी पालिकिर्च, फ़्रीकुट मे चलने वाली राजनीतिक वार्ता को बीच मे ही छोड़कर अलग हो गया था। सचमून यह कोई निम्नकोटि का विरोधाभास नही है। अगर कोई बहै कि पोटे द्वारा निधिन 'हिस्ट्री आफ ग्रीम' मे 1840 के आसपास के अंग्रेज दार्शनिक मुधारवादियों के विचारों का उसी मात्रा में परिचय मिलता है जिम माता से ई० पू० 5वी शताब्दी के एचेंस के जनतंत्र के बारे मे या कोई दूसरा व्यक्ति जर्मन उदारवादियो गर 1848 की घटना का बना प्रमाय पड़ता था इमे जानने के लिए मामसेन द्वारा निश्वत 'हिस्दी आफ रोम' की अपनी पाठ्य पुस्तक बनाए तो हमें इसमें कोई विरोधाभाग नहीं दिसेगा, न ही उन महान ऐतिहासिक कृतियों का बोर्ड अवमुख्यन ही होगा। जैसा बरी ने अपने उदघाटन भाषण में बताबा और अब जो एक फीरन दन गया है कि इतिहासकार के रूप में मामनेत की महानता का श्रेय हिस्टी आफ रीम' के बदन रोम के नाविधानिक कानून गंवधी उनकी कृति और उनके द्वारा एकविन अभिनेखों के एक वह देर पर आधारित है। मुशे यह बान अगह्य जगनी है क्योंकि इस तरह हम इतिहास को तब्द सबह के स्तर तक नीचे जनार देने हैं। महान इतिहास सभी निया जाना है जब इतिहासकार की भतीत दृष्टि गमकामीन गमस्याओं की अनदृष्टि हारा प्रशासित हो उठती है। क्ष्मार हम बात पर आध्यमें प्रयट किया गया है कि माममेन गणनंत्र के पतन के बाद रोम का इतिहास नहीं किया सका बचार उसके पास से समय की बभी थी, न अवनर की और न ही जान की। इनका वास्त्रविक कारण यह था कि उस समय तक जर्मनी से संगठन ध्यनित का खदम नहीं हुआ था। इसिन्छ माममेन को इस बात की प्रेरणा नहीं मिली कि इस समस्या को यह रोमन परिदृश्य में स्थानातरित कर मके और इसीविए रोमन साम्राज्य का द्विहास अपूर्व ग्रह गया ।

मापुनिक इतिहासकारी में इस तरह के उदाहरण कुंबना अनुभव है। अपने विधी

भाषण मे मैंने जी • एम • दैवेलान द्वारा लिखित 'इंग्लैंड अंडर बबीन ऐन' की प्रशसा करते हुए कहा था कि वह पुस्तक लेखक द्वारा ह्विग परंपरा के प्रति सम्मान देने के लिए निमित एक स्मारक है। दैनेलान का पालन पोषण उमी परपरा में हुआ था। आइए हम अब प्रथम विश्वयुद्ध परवर्ती विटेन के पौक्षिक आकाश पर चमकने वाते सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज इतिहासकार सर लेविल नेमिएर की महान तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा करें। नेमिएर एक सच्चा 'कजर्वेटिव' या, उस तरह का साधारण कजर्वेटिव नही जिसकी एक पर्त उदाही जाए तो वह पचहत्तर प्रतिशत लिवरल दिलाई दे। नेमिएर ऐसा कजर्वेटिव था जिसके मुकाबले का दूसरा अग्रेज इतिहासकार पिछले शताधिक वर्षों में नहीं हुआ। गत शताब्दी के उत्तराई से 1914 तक किसी भी अप्रेज इतिहामकार के लिए यह मानना संभव नही हुआ कि इस दौरान हुए ऐतिहामिक परिवर्तन को बेहनरी के अलावा भी कुछ माना जा सकता है। 1920 के बाद के वर्षों में हम एक ऐसे युग में प्रविष्ट होते है जिसमे परिवर्तन को 'मविष्य के प्रति आधका' से जोड़ा जाने लगा था। इसे बदतरी के लिए परिवर्तन माना जा सकता था और यह वही युग था जब कंजवेंदिव विचारधारा का जन्म हो रहा था। ऐक्टन के उदारताबाद की तरह नेमिएर का अनुदारतावाद भी इसीलिए सबल और पूर्ण था कि इसकी जड़ें महाद्वीपीप पृष्ठभूमि मे थी। फिशर और ट्वायन्त्री की तरह नेमिएर की जड़ें भी 19वी शताब्दी के उदारताबाद में नहीं थीं और न ही उसे इसका कोई गहरा पछताया ही या। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद शांति प्रयासों की व्यर्थता ने अनुदारताबाद का छोछलापन प्रकट कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया या तो समाजवाद के रूप में प्रकट होती या अनुदारतावाद के रूप में । नेनिएर अनुदारताबादी इतिहासकार के रूप में सामने आया। उसने अपने लिए दो क्षेत्र चुने और ये दोनो चुनाव अपने आप मे अर्थपूर्ण थे। वह इंग्लैंड के इतिहास के उस अतिम युग की और वापम मुडा जिसमें एक स्थिर और ध्यवस्थित ममाज के अतर्गत जासक वर्ग पद और शक्ति प्राप्त करने के विवेरपूर्ण उद्यम में लगा हुआ था। किसी ने नेमिएर के ऊपर आरोप लगायां है कि उसने दतिहान में से बृद्धि की बाहर कर दिया । यह मुहाबरा सुरविपूर्ण

यही मह बता देना विश्व होगा हि से वित्तवयुक्ती के बोध बा एएकाप्र हुमस महत्युर्ण बजरीटम स्रोम सेवाह टीक एमक द्वित्वह बोधी मेर वित्तानी पूरव्यूमि में वित्तानी होने का भीता क्लिया था। 1914 के पहुँ किस भी म्यांत्र का सात्र बोसन केट विशेष में हुमाथा प्रवच्च उदारवारी परस्तर से कूलेंन सूचा होगा नसक करा.

के सत्तारूढ होने तक राजनीति में विचारों का कट्टरपन नही आयाथा और फांमीसी फांति के बाद बानेवाली पूरी शताब्दी में प्रगति के प्रति जो आवेगपूर्ण विश्वास और विजयपर्ण उदारताबाद प्रकट हुआ था उसका भी आरंभ नही हुआ था। नेमिएर ने इन सभी खतरों से बचे हुए एक बुग का बेहतरीन चित्र प्रस्तुत किया हालाकि इन खतरों से ज्यादा देर तक बचे रहना सभव न था। किंतु नेमिएर के दूसरे विषय का चुनाव भी समान रूप से महत्वपूर्ण था। नेमिएर ने महान आधुनिक अग्रेजी, फांसीसी तथा हसी कातियों मे से किसी पर भी कुछ खाम नहीं लिखा। उनसे कतराकर उनने अपने अध्ययन के निए 1848 की योरोप की काति का चुनाय किया और उसका मुक्ष्म अध्ययन प्रस्तृत किया । यह एक असफल काति थी जिसने वोरोव में उत्ररक्षी हुई उदारताबाद की कची आधाओ पर पानी फेर दिया था और मैन्य वल के सामने विचारों के घोधनेपन को प्रदेशित किया था। इसने दिखाया था कि संगीनों के सामने प्रजात त्रवादी कितना येचारा लगता है। राजनीति के गंभीर दांवपेय मे विचारों की पुसर्पंठ व्यर्थ और खतरनाक होती है, इस अपमानजनक असफलता को 'युद्धिजीवियो की कांति' बहुकर नेमिएर में इसमें से उपरोक्त आप्तवानय निकाला । यद्यपि नैमिएर ने ब्यवस्थित रूप से इतिहास दर्शन पर कुछ नहीं लिखा लेकिन हम ब्यथं हस्तक्षेप के लिए ही अपने निरुहायीं की मामने नहीं रार रहे हैं। बुछ माल पहने छपे अपने एक निबंध में नेमिएर ने अपनी स्वामाधिक साय्टना तथा तीहणना के साथ इम मंबध में अपने विचार प्रकट किए। उसने निखा: 'राजनीतिक उपदेगी तथा विचारधाराओ से मनुष्य अगने मस्तिष्य के स्वतंत्र संचालन की जिलना ही कम बाधित करे उनना ही यह उसके जिलन के लिए अच्छा है। अरेर अपने ऊपर लगाए गए इंग आरोप, कि उसने इतिहास में से मस्तिष्क की निकास फैंसा है, का हवाना देते हुए, उसे अस्वीकार (रिजेनट) न करते हुए वह आगे निस्त्रता है :

नहीं है लेकिन आलोचक जो बात कहना चाहता है उसमे स्पष्टता है। जार्ज तृतीय

ष्टुछ राजनीतिक दार्शनिक शिकायत करने है कि आवसन इस देश में सामान्य राजनीति पर तर्थ-विश्वकं की कमी दिन्सई देनी है और

 28 सराण, 1953 के पीर दाहम्य निटरेरी मानीमेंट से प्रशानित एक मुस्तास निरंध पीर नैनिएए स्कूलक (एड्डी), से नैनिएए की आगोजना करते हुए निया गया था: पारित के अपर यह आशोग मनाया गया कि उनने विषय से में बृद्धि को निश्चन पेका या और गर नैनिया एक से जीवत अभी या अमीतिक इनिश्चन के शाहित है." इसे वे एक 'यकी हारी चूप्पी' का नाम देते है; विपक्षी दत कार्यक्रमो और आदर्शों की भूनाकर ठोस समस्याओं का व्यावहारिक समाधान दूँढ रहे हैं। किनु मुझे यह दृष्टिकोण बढी हुई राष्ट्रीय परिपक्वता का ही मूचक लगता है। मैं कामना करता हु कि यह स्थिति राजनीति दर्शन द्वारा विना विश्रुंसल हुए काफी दिनो तक चलती रहें।

अभी मैं उपरोक्त अभिमन पर तक-वितक नहीं कहंगा, इते मैं अपने किसी लागामी भाषण के लिए छोड़ देता हूं। यहां मेरा उद्देश्य दो महत्वपूर्ण सच्चाइयों को प्रयोगन करना है: पहली, आप इतिहासकार को कृति को तय तक नहीं समझ सकत नय तक के आप उत्तक दृष्टिकोण को न समझ लें जिसके द्वारा करने हतिहास का अध्ययन किया है; दूसरी, इतिहासकार के उत्त दृष्टिकोण भी जड़ें उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पुष्टभूमि में होती है। जैसा कि मानमं में एक यार कहा था, 'आप यह मत भूगिए कि प्रशिक्ति को भी प्रशिक्षण की आयव्यकता होती है, आधुनिक शब्दावती में 'श्रेनवारा' मरने बांत की श्रेनवारा' मरने बांत की श्रेनवारां आरं अपने स्वार के स्वर्थ होते हैं। इतिहासकार, इसके पहले के वह इतिहास लेखन आरम कर स्वर्थ पुरंत कुने होते हैं। '। इतिहासकार, इसके पहले के वह इतिहास लेखन आरम कर स्वर्थ दिन कि वह इतिहास लेखन आरम कर स्वर्थ दिन कि वह इतिहास लेखन

अभी हम जिन इतिहासकारों, घोटे, मामसेन, ट्रैबेलान और निमिएर, की चर्चा कर चुके है उनमें से हरेक एक विद्याप सामाजिक तथा राजनीतिक सांचे में से निरुत्त थे; उनकी आरिभिक और परवर्ती कृतियों में वृष्टिकोण का कोई घास अंतर नहीं दिराई पहता लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अपनी कृतियों में एक समाज और एक समाज क्यावस्था के स्थान पर क्षमक कर ईसमाज स्थवस्था में माज अपना कर के समाज स्थावस्था के निमाज के कर इसमाज स्थवस्था में का पित्रण है और उनकी कृतियों में तीज परिवर्तन देश गए हैं। इतका स्थवम अंक्षा उनहरूप मुक्त महान जर्मन वर्ण्यातकार मोनेरा लगता है। उतका जीवन और कार्यमालात काफी लगा था और अपने देश के जंदर पिटत होने चाली सानियों तथा निर्माण परिवर्तनों ने गयह माशी था। दरअस्त हम एक के स्थान पर तीन मोनेरा देशते हैं, इनमें में महत्तकार एक विद्याप हितानिक युग का प्रवत्ता है और उनकी तीन वडी कृतियों में से एक के माध्यम में यह अपना हिताहीनक दुग्वनों परनृत करना है। 1907 में प्रकाशन के दर्धन एंट्रेम उद्याप पर तितानिक स्थान पर तितान दिवरोंण प्रमृत करना है। 1907 में प्रकाशन के दर्धन एंट्रेम उद्याप स्थान के स्थान के स्थान कि स्थान कि स्थान कि स्थान के स्थान कि स

बादमाँ को प्रतिफलित होते हुए देखता है और मैजिनी के परवर्ती 19वी मताब्दी के अधिकास विचारकों की तरह राष्ट्रीयता को विश्ववाद का उच्चतम स्वरूप मानता है। विस्माक के युग का यह एक विचित्र जरगाद है। 1925 में प्रकाशित 'दि इंडिये डेर श्टाट्सरेजन' का मीनेस वीमर गणतल के हिषाप्रस्त तथा चिन्त मस्तिप्रुक से बात करता है। उस समय राजनीति की दुनिया ताकिकता और राजनीति के लिए अस्मृत्य एक विशेष प्रकार की नैतिकता का समाप्त न होने वाला खपाडा वनी हुई थी। यह लाकिकता और मैतिकता किसी भी तरह राज्य के जीवन और सुरक्षा को अंतिम रूप से प्रमाबित नहीं कर पा रही थी। अंत में 1936 में प्रकाशित की एटस्टेहुंग देत हिस्सोरिस्मुत के मोनेप को हम देखते हैं, जिसे नाजी सैलाव ने उसके गैशिक सम्मान से बचित कर दिया था। हम भीनेस को हताबा में चीराते हुए पाते है और 'जो बुछ है, सही है' इतिहास दर्शन को रह करते हुए पाते हैं और देवते ह है वह विसिन्ताता हुआ ऐतिहासिक सापेशताबाद तथा अति ताहिक परमगिवनवाद के बीच झून रहा है। सबसे आधिर में जब अपनी वृद्धावस्या में भीनेय देवता है कि जगका देश 1918 की तुलना में कही अधिक बड़ी मैनिक पराजय का सामना कर चुका है तो 1946 में प्रकानित अपनी हाति 'दि हामचे कटास्क्रुफ' में असहाय होकर वह यह मान बैटता है कि इतिहाम अंग्रे और निर्देश अवसर की दवा पर आश्रित होता है। 'एक व्यक्ति के हत में मीनेस के विकास में किसी मनोवैज्ञानिक अथवा जीवनी लेखक को रवि हो मक्ती है लेकिन इतिहामरार की रवि उस प्रतिया पर है जिसके अतर्गत मीनेय तीन या पार उत्तरोत्तर, परस्वर विरोधी वनमान की कालाविषयी की में तिहानिक अतीत के रूप में प्रतिविधित करता है।

आहए, हम अवने घर के पात का एक उदाहरण में 1 1930 के बाद के मुनिधंकर राक में उन दिनों में तिबरत पार्टी बिटिंग रामनीति में अपना अपर की मुनिधंकर की, मेंठ बटरफीटक में 'दि हिंग स्टरमेंटेशन आह हिन्दी' नामक पुनकर निधी निते बाकी सहत्तना मिनी। यह सहत्वना उचिन थी। यह एह बिनिएं

मैं बहा बान बच्च हराई वा भामारों हूँ जिल्होंने 'मेहिनावेडियान' शोर्नन से 1957 में प्रणा देनता है जीवन मार्ग में मंत्रिय के ऐतिशानिक दृष्टिकोण के जिलास की तुरस् माना है। यह बात में में में बच्च के मंत्रिय की पीट प्रति देह क्यार्गदेकन' वा मदेनी में मार्ग की बा। बहाबर देना है.

ग्रंय था। इसकी विशिष्टता के कई कारण थे। यद्यपि 130 से अधिक पृष्ठों में इतिहासकार ने इतिहास की ह्विग व्याख्या की आलोचना की थी (अनुक्रमणिका के अभाव में मेरे लिए जहां तक देख पाना सभव था। फिर भी इस पुस्तक में फारस के अलावा ऐसे एक भी द्विम की चर्चा नहीं है जो इतिहासकार न या और न ही ऐवटर के अलावा किसी ऐसे इतिहासकार की ही चर्चा है जो ह्विग न था। फिताय में विवरण और सूक्ष्मता की जो कमी भी वह लेखक की तीक्षण विश्लेषण शैली से पूरी हो गई। पाठक के मन में कोई सदेह नहीं रह गया था कि इतिहास की हिंग क्याख्या गलत थी। इसके दिलाफ जो आरोप थे उनमें से एक यह था कि यह 'वर्तमान के सदर्भ में अतीत का अध्ययन' करता है। इस मुद्दे पर प्रो॰ बटरफील्ड के विचार बहुत स्पष्ट और तीखे थे। वर्तमान पर एक आप रात्र कर अतीत का अव्ययन करना ही इतिहास के तमाम पापी और बुतकों की जड है · 'अनैतिहासिक' शब्द से हम जो समझते है, वह यही है। बारह माल बीन चुके थे। मूर्तिभंजन का फैशन खत्म ही गया था। प्रो॰ यटरफील्ड का देश एक ऐसे युद्ध में मणुक्त था जिसके बारे में अवसर कहा जाता था कि वह िहाग परपरा में मुतं साविधानिक स्वतवता की रक्षा में लडा गया था और जिसका नेतृस्त्र एक ऐसे महान व्यक्ति के हावीं मे था जी 'वर्तमान पर एक आख रख कर' अतीत की लगातार व्यास्था करता था। 1944 में प्रशासित अवनी एक छोटी सी पुस्तिका दि इयनिश मैन ऐंड हिज हिस्ट्री' मे प्रो० बटरफील्ड ने न केवल यह निर्णय दिया कि इतिहास की निग व्याएम ही उमकी 'अग्रेजी' व्याच्या है, बहिक चरमाही स्वर में 'अग्रेज का अपने इतिहास के साथ रिक्ता' और 'वर्तमान और अतीत का गठवधन' के बारे में बातें की । दिल्लोण के इस आमूल परिवर्तन की ओर ध्यान दिलाना अमैत्रीपूर्ण आलोपना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं परवर्ती बटरफील्ड से पूर्ववर्ती वटरफील्ट के विचारी को काटू अयवा नहीं में धुत बटरफील्ड के मामने होमोहबास बाले बटरफील्ड को खड़ा करूं। मैं अच्छी तरह जानता है कि

अगर कोई व्यक्ति युद्ध के पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद मेरे द्वारा

एष० बटरपीस्ट नीट शिल इटरपेटेजन आफ हिन्दी', (1931), ए० 67 पर सेपार सौसार काना है कि उनसे पीरक्शक करने जैने नहीं के प्रति एक न्द्रस्य अधिसान का भाव है

<sup>2 47. 9. 11, 31-32</sup> 

<sup>3.</sup> एष • बरस्योग्य पर दिल्लामेंव लेट दिन हिन्दी, (1944), द • 2, 4-5

तिची कुछ चीजों को देखने की तकसीफ उठाए तो उसे मेरे लेयन में उसी तरह के अंतिवरोधों और विश्रृंखलताओं के प्रमाण मिलेंगे जैसे मैंने औरो में दिखाए मैं हैं और वह बड़ी आसानी से मुझ से यह बात मनवा सकता है। सपमुच नहीं जानता कि मुझे उस इतिहासकार से ईच्यों करनी चाहिए या नहीं जिसने विश्व मंत्र अपने सुंदिदनोज में लिसी चारी वदलाव के विना पिछले पचार वर्षों को हिसा देने वाली घटनाओं को अपनी आंखों देखा है। मेरा उद्देश केवल यह दिखाना है कि इतिहासकार को इतिया कितनी वारीकी से उसके समाज को प्रतिविवित करती है। केवल घटनाएं ही प्रवहमान नहीं होतो इतिहासकार भी प्रमहमान होता है। जब आप किसी इतिहास की कृति को हाय में लें तो मुखपूट पर केवल लेखक का नाम पढ़ लेना ही काफी नहीं होता। उसके लेखन और प्रकाशन की तिथि भी देख तिनी चाहिए। कभी कभी आपको इससे अधिक जानकारी मिलेंगी। अपर किसी दार्थों नेक का यह कहना सही है कि हम किसी एक नदी में वो वार प्रविर्ट नहीं हो सकते तो सभवत इसी कारणयह भी उतना ही सच है कि एक ही इतिहासकार द्वारा वो प्रस्तकों नहीं लिया जा सकती।

स्रोर सगर पल घर के निए हम अपना प्यान क्यक्ति इतिहासकारों से इतिहाम सिद्धान की प्रमुख पडितयों पर केंद्रित करें तो हमारे सामने और भी स्पट्ट हो जाता है कि इतिहासकार किए सीमा तक अपने समाज का उत्पाद होता है। 19 में घतार्थी में ब्रिटिंग इतिहासकार इतिहास की धारा को प्रमति से मिद्रा प्रकार प्रतिहास की धारा को प्रमति में मिद्रा प्रकार प्रवाद साम मानते थे। वे समाज के आवर्ष को अद्भूत मित में विकरित होगी हुई स्थितियों में स्वन्त करते थे। इनका एक अपवाद भी किटनाई से मिनता था। ब्रिटिंग इतिहासकारों के लिए इनिहास तथ तक मार्थक या जब तक यह हमारे इच्छित हैंगे से चनता हुआ जान कह रहा या और अब, जब उत्तरे एक मनत भीड़ ते तिया है, इतिहास की मार्थकता में विक्वास करता एक पाएट माना जाता है। प्रथम विकवनुड के वच्चात ट्वायन्थी ने इतिहास के क्यूनरा मुद्धाने के द्वारा स्थानावरित करते में भित्रों प्रथम विकार हो। प्रथम विकार प्रतिहास मार्थकता मार्थक विकार की अपने प्रथम से प्रथम की भाग की सिद्धान के द्वारा स्थानावरित करते में भाग की स्थान की स्थान की स्थान विज्ञान स्थान की विज्ञान से स्थान की मार्थक की प्रथम की स्थान विज्ञान की स्थान विज्ञान की स्वारों हो सिद्धान के स्थान की स्थान की

इतिहासकारों ने यह कह कर छुट्टी पा ली कि इतिहास का कोई सामान्य प्रतिमान नहीं होता । इसी आश्चय की फिशर की एक दायित्वहीन टिप्पणी<sup>1</sup> गत शताब्दी की रैंक की ब्याख्या के समान ही लोकप्रिय हुई थी। यदि कोई मुझसे यह कहे कि गैत तीस वर्षों से इतिहासकारी का हृदय परिवर्तन गंभीर व्यक्तिगत चितन तथा अपने अध्ययन कक्ष में आधी रात तक बैठकर किए गए मानवीय श्रम का फल है तो मैं उसकी बात का विरोध करना जरूरी नहीं मानगा। मगर मेरे लिए यह सब व्यक्तिगत चितन और मनन, एक सामाजिक अनुलक्षण होगा। 1914 के बाद से हमारे समाज के दृष्टिकोण में जो मूलभूत परिवर्तन आया है जिसके फलस्वरूप उसका चरित्र बदला है, मैं इसे उसी बदले हुए चरित्र और दृष्टिकोण का उत्पादन और अभिव्यक्ति मानुगा। किसी भी समाज के चरित्र को उद्घाटित करने वाला महत्वपूर्ण सूचक वह इतिहास होता है जो उस समाज द्वारा लिखा गया अथवा जिसके लिखने में यह असफल रहा। डच इतिहासकार गेल ने अग्रेजी में अनुदित अपनी आकर्षक पुस्तक 'नेपोलियन फार ऐंड अगेस्ट' में इस तथ्य को वहीं सफाई से पैना किया है कि 19वी शताब्दी के फासीसी इतिहासकारों ने नेपोतियन पर जो लगातार फनवे दिए थे मैं उस पूरी शताब्दी के फासीमी राजनीतिक जीवन के बदलते हुए परस्पर विरोधी प्रतिमानो की प्रतिछाया है। अन्य आदिमयो की तरह इतिहासकारों के विचार भी स्थान और काल के परिवर्तन द्वारा निर्मित होते हैं। ऐक्टन ने जो इस सच्चाई को अच्छी तरह पहचानता था इतिहास मे ही इस पलायन का राम्ता ढूढ लिया था . 'न केवल अपने रामय के बल्कि बीते हुए अन्य समयों के अनुचिन प्रभाव से, अपने परिवेश के अत्याचार से और जिस हवा में हम सास रोत है उसके दयान से केवल इतिहाम ही हमे मुक्ति दे सकता है !

यह इतिहान का एक बेहद आजाबादी ब्रह्माकन प्रतीत हो मकता है। मगर मैं यह विश्वान करता हू कि वह इतिहानकार जो अपनी स्थितियों के प्रति समन है उनते ऊतर उठने में भी उनता ही ममर्थ है। वह अपने ममाज और अपने समय के दृष्टि-गोण के माम ही दूसरे देव और कान के दृष्टिर होणों को और उनके अतर के मूल स्वभाव को भी ममात मकते में ममर्थ है विनह्वत उम द्विहानकार के जो गता-फाउकर विल्लाना है कि वह एक व्यक्ति है, एक मामाजिक अनुलदाव नहीं। जितनी मयेदरामीराता के माम्ब आदमी अपनी मामाजिक नया ऐतिहासिक स्थित से अपने

भूमिता, 4 दिसवर, 1934, 'ए जिन्दी आढ योसी'.

ऐस्त : 'तेस्वर्ग आर माहने लिस्ट्री', (1906), पु॰ 33.

को जुड़ा हुआ पाता है उतना हो क्यर उठने को उसकी क्षमता बढ़ जाती है। अपने पहले भाषण में मैंने कहा था; इतिहास का अध्ययन करने से पहले इतिहासकार का अध्ययन करो। अब मैं कहना चाहूंगा; इतिहासकार का अध्ययन करते में पहले उसके ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिषेश का अध्ययन करो। इतिहासकार एक ध्यक्ति के रूप में इतिहास और समाज का उत्पाद होता है और इतिहास के विद्यार्थी को उमे इसी दोहरी रोशनी में देखना चाहिए।

अब हम इतिहासकार को छोड़ें और मैंने जो समीकरण रखा, उसके दूसरे पक्ष अर्थात ऐतिहासिक तथ्यों को उन्हीं समस्याओं की रोशनी में देखें। इतिहासकार मी सीज का लक्ष्य क्या होता है ? क्या व्यक्ति का व्यवहार तथा सामाजिक गवित्यों की किया-प्रतिक्रिया ? मैं यहा एक पिटे पिटाए रास्ते पर आगे बढ़ रहा हुं। कुछ साल पहुने सर आइसेया यानन ने एक लोक प्रिय तथा मुदर निवंध निया या जिमका शीर्षक चा 'हिस्टारिकन इनेविटैविनिटी' । इसमे प्रतिपादिन मिटांतों की चर्चा में बाद में करूंगा । इस लेख में उन्होंने टी व्यस व इतियद फी परियों से एक सिद्धात वाक्य मिला था : 'विशाल अवैयक्तिक अस्तिया' (बास्ट इंपर्मनल फीमेंज); और पूरे निवध में सर बेलिन ने उन लोगों ना मजाक उड़ाया है जो विश्वास करते हैं कि इतिहास में निर्णायक भूमिका व्यक्ति नहीं बल्कि यह 'विकाल अवैयक्तिक घक्तियां' निभाती है। ध्यविनयो के परित्र और व्यवहार इतिहास में महत्वपूर्ण होते हैं और यह एक लबी प्रतिया है, इसे मैं इतिहास का 'बंड किंग जान सिद्धात' कहना। इतिहास में व्यक्तिगत जीनियम को रचनात्मक शक्ति के रूप मे परिकल्पित करने की इच्छा ऐतिहासिक चेतना की आदिम स्थिति की सुचना देती है। प्राचीन ग्रीक जाति के लोग अतीन की उपलब्धियों को उन नामकों के नामों के नाम औड़ते थे जो उन उपलब्धियों के लिए जिस्मेदार थे। अपने काब्यों को होमर नामक एक महाकवि के नाम ने अपने कानूनी और गंस्पाओं को एक माद्रवर्षम् या एक मोलो के माय जोड़ देने थे। इसी तब्ह का ब्ह्रान पुनर्जागरण मै समय दिखाई पड़ता है जब जीवनी मेलक नीतिज्ञ प्युटार्च प्रापीन इतिहासकारों की तुलना में कही अधिक लोकप्रिय पा और करीनक पुनर्जागरणकाद के लिए बहुन प्रभावभानी व्यक्तित्व मिछ हुआ या । एक सरह में गहा प्राए मो हमने सामकर इस देश में यह मिञ्चात पानने में ही मीत निया पा और आज संभारत: हम यह स्वीवार वार्ति कि यह सिदांत राष्ट्र यपराना है। इसका थीनिस्य एक मीमा नक उन दिनो था जब गमाल की रचना गहर भी और कुछ जाने माने स्परित जनकार का बाम निपटले से 1 जाहिए है पर गिदान हमारे समय के महिन्छ समाज पर पूरा नहीं उत्तरना; और 19री

षतास्दी में जन्मे समाजक्षास्त्रीय विज्ञान ने इस बढती हुई संक्षिलस्टता का उत्तर दिया है। फिर भी पुरानी परंपराएं बड़ी मुक्किल से मरती हैं। इस ग्रावान्दी के आरंभ मे यह आप्न वाक्य बड़ा प्रसिद्ध था कि 'इतिहास महान व्यक्तियों की जीवनी' होता है। केवल दस वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध अमरीकी इतिहासकार ने अपने माथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया था (मंभवत: बहुत गंभीरता से नहीं) कि उन्होंने 'ऐतिहासिक चरित्रों की सामूहिक हरवा की हैं 'योकि उन्होंने उन चरित्रों को 'सामाजिक तथा आधिक खनित्यों की कठ्युताने माना है।' इस मिद्धात के प्रेमी आजकल इस कहने में श्वामति है मगर थोडा खोज करने पर सकत एक बहतरीन समसामिशक बननव्य सिस वैज्ञबुड की एक पुस्तक के प्रस्ताना अग्र में मिना है। वह लिखती है:

मरे लिए मनुष्य के ब्यवहार का अध्ययन दर्तों और वर्षों के रूप मे उतना दिलक्य नहीं जितना ब्यक्तियों के रूप में । इन दोनों पूर्ववहों में से कियो एक को आधार भागकर इतिहास लिखा जा सकता है बगर दोनों ही स्थितों में वह कमीयेश ममान रूप से आभक्त होगा 'यह पुस्तक''यह समाने का एक प्रपास है कि इन व्यक्तियों ने बया महमूग किया और क्यों इस तरह का ब्यवहार किया और वह ब्यवहार उनकी अपनी दृष्टि में क्यों ग्रही था। <sup>1</sup>

यह यमनण बेहन स्पट्ट है और चूंकि मिस बेजवुड काफी लोकप्रिय लेखिका है इमलिए तय है और बहुन से लोग भी ऐसा ही सोचते होगे। उदाहरण के लिए डा॰ रोसे हुमें बताते हैं कि एलिजाबेयकालीन व्यवस्था इसिएए तहग महार हो गई बयोकि काम प्रथम उसे प्राप्तक में क्षममर्च पा और 17वी शनावरी की अग्रेजी काति इमलिए असकत रही बयोकि प्रथम से स्ट्रप्ट राजाओं भी मूर्योनों के कारण वह एक दुर्यटना मात्र मानित हुई। डा॰ रोसे की मुनता में गर जेम्म भीन कही अधिक शहदातावादी इतिहासकार है। वे राजी

<sup>1.</sup> ध्यमरीयन हिस्सरियस रिप्यू', vi व० 1 (अववरी 1951), प्० 270.

सी० बी० बेअबुष्ट . 'दिसिम्म गीम', (1955), गु० 17.

<sup>3.</sup> ए० एम० रोते ' निह इस्तेंड आठएनिजायेच', (1950), ए० 261-62, 382 मर्टो मि० रोगे हारा रगरे गुवे निधे एम नेध्य नी ओर ध्यान रिशाना चार्नुमा निममे उन दरिएस-मारों भी आगीं। भी टैं प्यो यह मोचने हैं हि 1870 के बाद चान ने बूबीन वह दिसे गी माग्रास्त्र भी स्वापना नेस्प रपियुप नहीं मर मन्ता हिनेसी प्रमान पर छोटे से मारेड गाडे में ब्री बेट्ड नवाद मां (दि हिंद आठ निवादींग, 1949, ए० 275) हमार रम नरह वी स्वीत्ता स्वापना बान रोगे अवेती होहान में निष् मुर्गित रसी है.

एनिजानेय के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने में ज्यादा उत्सुक दिखाई देते हैं नजाय इसके कि वे इस तथ्य की व्याख्या करते कि ट्यूडर साम्राज्य का आधार यथा था। सर आइसे या बंतिन अपने नितंध में, जिसका हवाला मैंने अभी दिसा है, इस बात से परेक्षान दीखते हैं कि कहीं इतिहासकार वंगेजयों और हिटलर वेसे बुरे लोगों की निदा करता न भूल जाए। ' 'वंड किंग जान' और 'पुड करेग देश' सिद्धांत पिछले दिनों में अपेक्षाकृत अधिक प्रचित्त हुआ है। माम्यवाद (कम्यूनिजम) को 'कामें मानुसं का मानस पुत्र' (मैंने यह मुनद्रा मुहाबरा पिछले दिनों जारी किए गए सट्टा बाजार के एक परिपन्न से उठाया है) कहना इसके उद्भव और विद्यत की व्याख्या करने की अपेक्षा वाही अधिक आसान है। बोहनेपिक कॉति को निकोलस दितीय की मूर्वंता या जर्मन हम्में भंडार के सिर मदना इसके गंभीर सामाकिक कारणों के खोज की अपेक्षा कही अधिक आसान है। दो विषयुद्धों को अंतर्राट्टीय मंबध की व्यवस्था में महरे पैठ अवरोधों का कारण मानने की अपेक्षा वितहेलम दितीय भी हिटलर की स्पत्रीत हरता है स्थान महरे वेड कराधों का कारण मानन की अपेक्षा वितहेलम दितीय भीर हिटलर की स्पत्रीत वरता है स्थान महत्व की अपेक्षा वितहेलम दितीय और हिटलर की स्पत्रीत वरता है स्थान महत्व का कारण मानन की अपेक्षा वितहेलम दितीय और हिटलर की स्पत्रीत वरता है।

ित्त के बहुद के पक्तक्य में दो प्रस्तापनाएं निहित हैं, उनमें से पहली यह है कि एक द्र्यानिन के रूप में मनुष्य का अपबहार किसी दल या वर्ग के सदस्य के रूप में प्रमुद्ध का अपबहार किसी दल या वर्ग के सदस्य के रूप में ताक अपबहार से एकदम फिल्म होता है, इतिहासकार वैद्यानिक रूप से दम दोनों में से किसी एक का चुनाव कर मकता है। दूसरी प्रस्थापना यह है कि अपबिन के रूप में मनुष्य के अपबहार के अध्ययन में ही उसके कार्यों की सचेतन प्रस्ता का अध्ययम भी किहत होता है।

जो हुए मैं पहने वह चुका हूं वह इसमे से पहने मुद्दे के लिए पर्याप्त है। सनुष्य को स्वाद के रूप में देवना, को स्वाद के रूप में देवना, कम वा आधिक आमक नहीं है, विरुद्ध तहीं देव दोने दिव्यों से सीच विभाजन देवा गीपने की लेटन करना ही है, विरुद्ध तहीं देव देव देव पर व्यवसाय हो आप के लाज के लाज है। आप का का महस्य होना है, उन नमाओं को आप का, वार्त की, वार्त की का महस्य होना है, उन नमाओं को आप का, वार्त की, वार्त की की की की नोच की की अपरीक्त जीव विभानी निप्त है में बंद निहित्य, एमबेरिया से बंद महित्यों और अवाववपर में रहे मानवार के से वार्त की की की तनके वार्त की मानवार करने की तनके वार्त की साम की उन कार्र की हो होने की जीव नहीं से उन्हों की की होने होने वार्त की साम की उन कार्र की वार्त की साम की उन कार्र की वार्त की साम की उन कार्र की वार्त की साम की साम की उन कार्र की वार्त की साम की उन कार्र कर साम की उन कार्र की वार्त की साम की साम की उन कार्र कर साम की उन कार्र की वार्त की साम की उन कार्र की वार्त की उन कार्र कर साम की वार्त की साम की उन कार्र की की साम की साम की साम की उन कार्र की वार्त की साम की

मनोविज्ञान को व्यक्ति आधारित विज्ञान और समाजशास्त्र को समाज आचारित विज्ञान के अलग अलग कठघरों में रख कर देखते हैं। उस धारणा को मनोविज्ञानबाद का नाम दिया गया है जिसके अनुसार सभी सामाजिक समस्याओं की कुजी व्यक्ति मानव के व्यवहार की व्याख्या में पाई जा सकती है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति के सामाजिक परिवेश का अध्ययन करने मे असफल होता है अपनी खोज मे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मनव्य का व्यक्ति के रूप में अध्ययन करने के उद्देश्य से लिखी जाने वाली जीवनी और मंपूर्ण के एक अंश के रूप में मनध्य के अध्ययन के उद्देश्य से लिले जाने वाले इतिहास के बीच सीमारेखा खीचना और यह कहना कि अच्छी जीवनी बुरा इतिहास होता है, किसी को भी आकर्षक लग सकता है। ऐक्टन ने एक बार लिखा : 'व्यक्ति चरिलों मे लोगों की जो रुचि पैदा हो गई है उससे मन्ष्य की इतिहास दृष्टि ने जितनी अधिक गलतिया और श्रम पैदा हए हैं उतने और किसी चीज से नहीं।' सगर यह विभेद भी अवास्तविक है। में जी० एम० सगकी पुरुतक 'विक्टोरियन इंग्लैंड' के टाइटिल पुरुट पर दिए गए इम विक्टोरियाकालीन मुहाबरे की भी आड नही ल्गा कि : 'नौकर चाकर लोगो के बारे मे बात करते हैं और भले लोग समस्याओ पर तर्क वितर्क करते हैं।'<sup>3</sup>

- 1. आयुनिक मंत्रायेमानिको ने इस गलती को स्थीकार लिया है 'सामृद्धिक रूप से मनी-वैद्यानिक स्यप्तिन को स्विय समाज स्थानका के एकक के रूप मे नहीं सेने बहित उसे एक टीम मानव सिलाव मानने हैं जो समाज स्थानस्था के निवाबि के लिए अस्मर होता है। इसिल्ए वे उस विविक्त स्थानका को ज्यादा महरव नहीं देने निवक्ते अनुमार उनकी श्रीणया अपूने हो जानी हैं।' (ओक टासवाट वार्मस्य हाना मिन्न सेन्यवेनर की पुत्तक 'वि स्पोरी आफ गीमल एँड इस्तामिक आमृत्याइकार' की भूमिका, 1947, पूर्व 27)। देखिए सामह पर हिप्पारी, अन्तन प्रकार हटा अध्याय
- 'होम ऐंड कारेन रिध्य', जनवरी, 1863, प० 219.

कुछ जीयनियों का इतिहास को गंभीर योगदान होता है।
हमारे अपने स्नेम में आइजक इवायद्भर द्वारा लिखी स्तालिन और ट्वाट्स्मी
को जीयनियां इसके अच्छे उदाहरण हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों की तरह
की दूसरी इतिया साहित्य की चीज होती हैं। प्रो० ट्रेचर रीपर ने लिखा है:
'निट्न स्ट्रेची के लिए ऐतिहासिक समस्याएं हमेगा च्यादिवरात ज्यादिवरात व्यवदात और
व्यक्तिगत अवस्वादों के बारे में एनिहासिक समस्याओं, राजनीति
और रामाज को समस्याओं के बारे में न उत्तने कोई सवाल किए और न ही उनके
जवाय देने की कोशिश को र' इतिहास लिखना और पढ़ना किसी की याध्यता
मही है। साथ ही अतीत के बारे में ऐसी बेहतरीन कितायें आराम से तिखी
जा सक्ती हैं जो इतिहास न हों। लिक्न में सोचता हूं स्वियों ने इतिहास शब्द
को हमें एक विरोध महित्य को क्योंज करने के लिए दिया है और यह है
सामान में मनुष्य के अतीत की घोज की प्रक्रिया। मैं अपने इन

दूसरा मुद्दा पहली ही नजर में अजीव लगेगा कि ऐतिहासिक व्यक्तियों ने क्यों एक विरोप इंग का व्यवहार किया और वह व्यवहार उनकी अपनी दृष्टि मे क्यो सही था। मुझे शक है कि दूसरे समझदार लोगों की तरह मिस वेजवुड भी अपने उपदेशों पर गुद नहीं चलती । अगर चलती तो उन्होंने इतिहास की कुछ मडी अजीयोगरीय पुस्तकें लिखी होतीं। आज हर आदमी जानता है कि मनुद्य हमेगा अपने कार्यों के पीछे निहित प्रयोजनों के प्रति सचेत नही होता और मगम गाकर नहीं कह सकता कि उसका प्रयोजन क्या था। यह कुछ भीज अभ्यासवन करता है। अपने अनेतन में झांके बिना अथवा अनिश्चित प्रयोजन नेकर काम करना बैगा ही है जैसे अपनी एक आल जानयूझकर बंद गरफे काम करना। फिर भी कुछ लोगों के अनुसार इतिहासकार की यही म रना पाहिए। अमनी मुद्दा यों हैं। जिस सीमा तक आप यह कहकर संतुष्ट ही रेते हैं कि किम जान की बुराई उसकी मुर्यता, लालच और बत्याचारी नामक बनने की महत्वाकांक्षा में बी, उसी मीमा तक आप व्यक्तिगत विशेषताओं भी गम्हावती में बोलते नजर जाते हैं। ये धारणाएं इतिहास के मैशय काल में प्रचित्त थी। मगर यह बहुना शुष्ट करते ही कि किंग जान उन निहित सरवीं के हाथ का कठपुतला था जो सामंती बैरनों के सदय के विरोधी थे, आप रिंग जान भी बुराई का एक ज्यादा महिल्टर और परिस्तृत दृष्टिकीण

<sup>1.</sup> ९४० आर॰ ट्रेंबर शेवर : पंट्रस्टारियम एकेन', (1957), द॰ 281.

सामने रखते हैं। यही नही आप यह संकेत भी देते हैं कि ऐतिहासिन घटनाओं के पीछे व्यक्तियों के सचेत कार्यों का उतना हाथ नहीं होता बल्कि उसकी अचेत इच्छायित को निर्देशित करनेवादी बाहरी तथा अपतिहत सर्वितयों के हाथ में होता है। सगर यह बात बकवादा है। जहां तक भेरा सवाल हैं मैं देन गति, विषय आतमा, नियति अथवा इस तरह की अन्य अभूतं शक्तियों पर विश्वमा नहीं करते वार्त में कहा कि से हिस से सिक्त करती हैं। स्वात कि से सिक्त से सिक्त की निर्देशित करती हैं।

और हम माबमं के निम्नांकित मंतब्य की पुष्टि करते हैं : 'इतिहास कुछ नहीं करता, इसके पास कारू का खजाना नहीं होता, यह कोई युद्ध नहीं करता। दरअस्न मनुष्य, वास्तयिक और जीवित मनुष्य, ही संपत्ति का स्वामित्य प्राप्त करता है और युद्ध करता है।'<sup>1</sup>

दम प्रश्न पर मैं दो टिप्पणिया करना चाहता हूं, जो गुद्ध रूप से अनुभववादी अवधारणाओं पर आधारिन है और इतिहास के किसी असूर्त दुग्टिकोण से मंबधित नहीं है।

पहली टिप्पणी है, काफी हद तक इतिहास मंद्याओं का विषय है। कार्तीयत ने मह भ्रमपूर्ण स्थापना की थी कि महान व्यक्तियों की जीवनियां ही इतिहास है, फिर भी अपने श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ में बेहद स्पष्टता और तीन्नता के साथ यह यहता है

क्रांतीनी कांति की मूत प्रेश्क प्राप्ति थी: भोजन, बस्त की कमी और समार्कीयन क्ल्याणकारी शोषण के बोहा तरे रिसती 2-5 करोड़ उनता के दिलों की कराह, न कि अहरी मामनवर्ग या धनी बुकानदारों और दार्जीतक स्वीची के चायल अहुं या अंबिन्दरीयक्तत दर्शन। भविष्य में भी मभी देशों में सभी कांत्रियों की मूत ग्रेरक प्रतित यही होगी।

या जैमा तेनित ने बहा था : 'गंभीर राजनीति जनमधारण के पान से, सायों बरोड़ों के पास से घुर होती है, न कि हजाने के पान से 1'3

कालीयल और लेनिन के 'लायों करोड़ो' लोग दरअस्त लक्ष्मों न रोड़ों ध्यति । से, उनमे कुछ भी निर्देयितक नहीं था। इस प्रका पर थार्ने करने बना पानी कभी

<sup>1.</sup> माश्रो एवेश्य मेगामडीवगावे, I. iti. प्. 625

<sup>2. &#</sup>x27;त्रिक्ष बार पेच रिवेच्यूवन', III, m, बध्याप I.

<sup>3.</sup> मेनिन . सीरेशीय वार्गी, आ, पू. 295.

नामहीनता को व्यक्तित्वलीप मान लिया जाता है । चुकि हम उनके नाम नहीं जानते इसीलिए लोग, लोग नहीं रह जाते ये ब्यविन, ब्यक्ति नहीं रह जाते है. यह गही नहीं है। इलियट की 'विराट, निर्वेयक्तिक प्रक्तिया' दरअस्त व्यक्ति ही ये जिन्हें साहमी और स्रष्ट बबता कंजर्वेटिव श्री बनौरेंडन ने 'नामहीन गंदे लोग' कहा या । ये नामहीन लागीं करोडों लीग व्यक्तियों के समह ही हैं, जी कमोवेश अचेतन रूप से फिया करते हैं और एक सामाजिक शन्ति धन जाते हैं। सामान्य स्थिति में इतिहासकार किसी असंतुष्ट ग्रामीण या ग्राम की और ध्यान नहीं देना । परत हजारों बामों में रहनेवाने साधी करोड़ी अमृत्यद ग्रामीणो की उपेक्षा कोई भी इतिहासकार नहीं कर सकता। जीत के ब्याह न होने की यजह क्या थी इसमें इतिहासकार को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, जब तक कि उसी कारण से जोस की पीडी के हजारों सार्यों और लोग भी प्रभावित नहीं होते और विवाह की दरों में एक वह मिरदार में कमी नहीं दीम पड़नी। ऐसी स्थिति में जींस के विवाह न करने की वजह ऐतिहासिक महत्य पा जाती है । हमें इस साधारणीकरण से भी विदर्कता न चाहिए कि आदोलनो का नेतृत्व मुद्रोभर लोग करते हैं और ढेर नारे दूतरे लोग केवल उसका समर्थन करते हैं। परंत् इसका यह अर्थ नही है कि उत्त भादोलन की गणनता के लिए उन देर सारे समयकों की आयश्यकता नहीं है। इतिहास में सहयाओं का महत्व है। भेरी इसरी टिप्पणी ज्यादा प्रामाणिक है । विभिन्न विचारयाराओं का समर्थन करने वाने नेराक एक बात पर गहमत है कि कभी कभी श्रावितयों के भित्राक्रमापी के निष्कर्ष ऐसे होने है जिनकी करूपना न नो उनके कर्नाओं ने की भी और न ही रिमी और स्पश्ति ने । ईमाइयों का विषयान है कि ब्यक्ति, जो प्रायः सर्पेतन रूप में स्थार्थपूर्ति से लगा होता है, अधेनन रूप से ईश्वरीय

उद्देशी की पूर्ति का साधन होता है। फास्तियत दोप, सार्वजनिक गुपा' वा मैंडेजिसे का विरोधाभागपूर्ण उद्गार दरअस्त उसी आदिएतार ना गुरा पूर्वराचन था । ऐडम स्मिन के 'अदृश्य हाय' और होगेप का 'तुर्क की भारताई' स्पत्तियों को सक्षिप परते हैं और अपने उद्देश्य को पति कराने है, प्रवशिष्टाति यह विकास नारने होते हैं कि वे अपनी निजी इच्छाओं की पति कर रहे है, ये विचार इतने सर्वविदित हैं कि इनका उदाहरण देना अनावश्यक हैं । 'किटीक ट् पोलिटिकत इकोनोमी' नामक पुस्तक की भूमिका में मार्क्स तिखते है : 'उत्पादन के साधनों के सामाजिक उत्पाद में मानव प्राणी ऐसे निश्चित तथा आवश्यक संबंधो को स्वीकार करते हैं, जो उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं।' ऐडम हिमथ की ही बात तोल्स्तीय ने अपने उपन्यास 'बार एंड पीस' मे दुहराते हुए कहा है : 'सचेतन रूप से मनुष्य अपने लिए जीता है, परंतु अवेतन रुप से वह मानवजाति के ऐतिहासिक तथा सार्वभौमिक उद्देश्यों की पृति करता होता है।'1 इस तरह के उद्गार प्रकट करनेवाले विचारकों की एक लंबी सूची है, परतु प्रो० बटरफील्ड का मंतव्य उद्धृत करके हम यह चर्चा यही खत्म करते हैं। प्रो॰ बटरफील्ड कहते है: 'ऐतिहासिक घटनाओं का कुछ ऐसा चरित्र होता है कि वे इतिहास की घारा को एक ऐसी दिशा में मोड देती है, जिसकी किसी व्यक्ति ने कामना नहीं की थी। " छोटे स्थानीय युद्धों की एक शताब्दी के बाद 1914 से आज तक हमने दो बड़े विश्वयुद्ध झैले। इमकी सीधी सपाट विवेचना करते हुए यह कहना गलत होगा कि उन्नीसवी शताब्दी के शेप तीन चौथाई की अपेक्षा बीसवी शताब्दी के प्वदि में ज्यादातर व्यक्ति ग्रद्ध चाहते थे और थोडे व्यक्ति शाति । यह विश्वास करना कठित है कि किसी भी व्यक्ति ने 1930 के दशक की भयंकर आधिक मंदी भी कामना भी होगी, जबकि निश्चित रूप से यह किन्ही व्यक्तियों के कार्यों का फल था, हालांकि नै सचेत रूप से पूर्णतया भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति मे लगे हुए थे। व्यक्ति के उद्देश्यों और उसके कार्यों के परिणामों के बीच के इस वैभिन्य की रैलाकित करने के लिए हमे सदा अतीत का मुआइना करने वाले इतिहासकार की गवाही की जरूरत नही होती। मार्च, 1917 में बुडरो विल्सन के बारे में लाज ने लिखा है: 'वह युद्ध नहीं करना चाहता है, मगर भेरा स्याल है घटनाएं उसे अपने साथ वहा ले जाएगी। 13

'मानदीय इरादी की व्याख्या के रूप में 'इतिहास लिखा जा सकता है इस मुझाय का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 'अपने निजी मूल्याकन के आधार पर उन्होंने ऐसा क्यों किया' : मे निहित उद्देश्यों की क्तींशी द्वारा की गई ब्यास्या के आधार पर भी इतिहास लेयन सभव नहीं। इतिहास के तथ्य वस्तुत.

<sup>1.</sup> तिओ तोलतीय: 'बार एड पोस', IX, अध्याय 1.

एच० बटरफोल्ड , 'दि इंग्लिशमैन ऍड हिब हिस्ट्री', (1944) पू. 103.

<sup>3.</sup> बी॰ हरूपू टवमैन इन भीद जिमरमान टेलिशाम', (न्यूयार्क, 1958) मे उद्देन,पू॰ 180-

ध्यक्तियों में मंबंधित तथ्य हैं, परंतु वे व्यक्तियों के निजी सीर पर किए गए कार्यों से मंबियत तथ्य बही हैं, न ही उन वास्त्रिक या कार्यितक उद्देशों से मंबंधित हैं, जिनसे प्रेरित होकर व्यक्तियों ने वे कार्य किए या एमा मान निया। वे तथ्य समाज में व्यक्तियों के पास्परिक मंबंधी और उन मामाजिक रात्त्रियों पर आधारित होने हैं, जो व्यक्तियों के कार्यों के द्वारा अभीजित नतीजों से भिन्त कभी कभी विष्यीत ज्ञीजें मामने सानी हैं।

कानिनयुद्ध के इतिहास विषयक दृष्टिकोण का विदोध दोष किनरी चर्चा मैं पिछने भाषण में कर चुका हूं, उसकी दम मान्यता में या कि कर्म के पीछ जो चितन या और जिमनी जांच इतिहासकार को करनी थी, वह कर्ना व्यक्ति का चिनन या 1 यह एक मिच्या धारणा है। इतिहासकार की जान का विषय है, कर्म की प्रेरक गरित बया थी। और दम आप के विष्ण कर्नी व्यक्ति का सचैत चितन या उद्देश्य एक्टम आमानीषढ़ हो मक्ना है।

यहां मैं इतिहास में विद्रोही या असहसत की भूमिका पर कुछ कहना चाहना।

समाज से विद्रोही ब्यक्ति की लोक्प्रिय क्ल्बीर उकेरले का अर्थ है,
समाज और व्यक्ति के योग मिया विद्रोध को फिर से स्थापित करता । हर
समाज सामाजिक सर्पापूर्मि होता है और वे व्यक्ति को स्थापित करता । हर
सरीय से गढ़े होते हैं, उन व्यवस्था के समर्थकों के समाज ही उक्त समाज की
उपन और प्रसिद्ध हैं। रिसई दिनीय और केपित्त कहान फबत.
14वी सनावरी देन्दें ह और 18वी सनावरी रूप को स्थितायानी सामाजिक
सिक्ता का उनता ही प्रतिविधित करते हैं जितना बाट टेनर और
पूर्तायेव को उन्तर होते के सहात बास विद्रोह के ने सा थे। साहनाह और विद्रोही
दोनों ही अपने देश और कात को सीट्य ट्रिस विद्रोही
दोनों ही अपने देश और कात को सीट्य ट्रिस विद्रोह के हिस प्रदेश हुन होते सिहाही
सोर पुर्तायेव के विद्रोह को समाज के विद्र क्यांत की प्रदेश हैं।

सारक मरणीकरण है। अवार के बेजन विज्ञारी करीन होने भी हरिहानकर सोफा मरणीकरण है। अवार के बेजन विज्ञारी करीन होने भी हरिहानकर सोफा निक्र बारे में बुछ भी जात नहीं होना हरिहानकर उनका ममर्थन बरने वाने बहुनेक्चक मोधी के बारण है और एक मानाजिक मरण में में के क्षेत्र में हो उनका मर्थक है, अन्यमा नहीं हवा जिस आदार हम एक विज्ञार के में हो उनका मर्थक है, अन्यमा नहीं हवा जिस आदार हम एक विज्ञार निक्षों और कांका मर्थक है, अन्यमा नहीं बुध- कर र में । बरून कम मोग होने जिरहोंने आदे नमाज के निक्षात नीरों को अरेगा उनका नीरों को अरेगा उनका नीरों को अरेगा उनका नीरों और उन्न प्रतिकार करने की होने जिस होने जिस के स्वार की नीरों जो जिस के स्वार की नीरों जो करने मान की नीरों उनका पा अरेगा करने में मर्थ मान होने में मर्थ मान स्वार पा अरेगा नीरों को नीरों की मर्थ में मर्थ मान स्वार्थ के स्वार्थ में स्वार्थ मान स्वार्थ में मर्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ में मर्थ मर्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ में मर्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ में मान स्वार्थ मान स्वार्थ मान स्वार्थ में मान स्वार्थ मान स्वार्थ

विश्रेपकर जमेन-सामाजिक शक्तियां कितनी शक्तिसाली थी, जो इस व्यक्ति के मादयम से सामने आई थी और नीरश्रे अपनी पीढी की अपेक्षा आनेवाली पीडियों के लिए कही ज्यादा महत्वपूर्ण हो उठा।

इतिहास में विद्रोही की भूमिका के सिद्धांत की इतिहास में महापुरुपों के सिद्धांत के साथ कुछ समानता है। इतिहास का महापुरुष सिद्धात, जिसका अच्छा उदाहरण इतिहामकारों के 'गुड-क्वीन-वेस-स्कूल' है, पिछले दिनों अमाग्य ही गमा है, हालाकि अब भी बीच बीच में यह सिर उठाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शुरू की गई इतिहास की एक लोकप्रिय पाठ्य पुस्तक सिरीज के संपादक महोदय ने 'किसी महापुरुप की जीवनी के रूप मे एक विशिष्ट ऐतिहासिक विषयबस्तु की प्रस्तावना' करने के लिए लेखकों का आह्वान किया था। थी ए॰ जै॰ पी॰ टेलर ने अपने एक सामान्य निवंध में हमें बताया था कि 'आधुनिक योरोप का इतिहास तीन महापूरुपों के आधार पर लिखा जा सकता है, नेपोलियन, बिस्मार्क और लेनिन।" गनीमत है कि अपने गंभीर लेखन में उनत लेखन ने कभी इस तरह का अधक चरापन नही दिखाया । इतिहास मे महापुरुप की मुमिका क्या है ? महापुरुष व्यक्ति होता है और चुंकि वह अतिविशिष्ट व्यक्ति होता है, इसीलिए वह अतिविशिष्ट महत्व की सामाजिक घटना होता है। गियन ने जिला है : 'यह एक स्थापित तथ्य है कि समय असामान्य चरित्रों के अनुकृत होना चाहिए और हो सकता है कि कामवेल और रेट्ज जैसे असाधारण व्यक्ति आज पैदा होते तो गुमनाम ही रह जाते।" 'दि एटीथ सुमेर आफ पुई योनापार्ट' में मानग ने इसका विपरीत उदाहरण प्रस्तुत किया है : 'फ्रांस के वर्गसंघर्ष ने ऐसी परिस्थितियों और सामाजिक संबंधों की जन्म दिया जिससे मिहायत मध्यम दर्जे के लोगों को हीरो बनने का मौका मिल गया।' अगर विस्मार्क 18वी शताब्दी में पैदा हुआ होता, हालांकि यह फूहड कल्पना है नयोकि तय यह विस्माक नहीं हो सकता था तो उसे नंयनत जर्मनी नहीं मिराता भीर वह कतई महान पुरुष नहीं हो पाता। परंतु मेरा ख्याल है तील्स्तीय की तरह हमें महापुरुषों के महत्व को कम करके उन्हें 'पटनाओं को नाम देनेवाले सेवुल' माल नहीं मानना चाहिए। यह सच है कि कभी कभी महापूरप सिद्धांत के पीछे वहीं छतरनाक बातें छिपी होती है। नीत्से का 'सपरपैन' भय और आतंक पैदा करता है। हिटलर और सोवियत रूस में 'व्यक्ति वंजा' के उदाहरणों की

<sup>1.</sup> ए० जै॰ पी॰ देसर : 'फाम नेपोलियन ट् स्टासिन', (1950), पु॰ 74.

<sup>2.</sup> गिवन : 'डिन्लाइन ऐंड पाल आफ दि रोमन एपायर', अध्याम 1xx

याद दिलाना भी जरूरी नही है। यहां महापुर्यों की महानता को छोटा करना भेरा उद्देश्य नहीं है और न ही मैं इस मत का समर्थक हूं कि 'महापुर्य अधिकांश में बुरे होते हैं।' मैं केवल एक विशेष इंटिकोण को निरस्ताहित करना पाहता हूं, जो महापुर्यों को इतिहास के बाहर स्थापित कर देना है और महानता के बन पर उन्हें इतिहास को प्रभावित करते हुए दिखाता है। इस इंटिकोण के अनुसार वे 'जाड़ को विविधा में से सहमा निक्तकर सितहास की मिरंतरता को बाधा देने वा पहुंचते है।' हीगेल द्वारा दी गई महापुर्य पर्य प्रमिद्ध परिभाषा को आब भी हम बेहतर नही बना मके हैं। उनके अनुसार:

क्मिं युग का महापुरप यह ब्यक्ति होता है जो उम युग की आकांकाओं को शब्द दे गके, युग को बता नके कि उसकी आकांका क्या है और उमे कार्यानित कर सके। यह जो करता है यह उसके युग का दृश्य और सार सरव होता है, यह अपने यम को रूप देता है।

हां विषय का भी बुछ ऐसा ही मंतवर है जब वे कहते हैं कि 'महान लेखक दमिता महरवर्ष होते हैं कि ये मानवीय जामकता को प्रवासित करते हैं।'' महापूरा गया ही या तो वर्तमान शिवनमें का प्रतिनिधित्व करता है या फिर उन मिनवों का, जिनके निर्माण में वर्तमान क्षत्रमान के पूर्वोती देने के निष् यह मदद करता है। मनर सम्बन्ध उक्त कोटि की रचनात्मकता का श्रेय उन महापुराों को दिया जाना पाहित जिन्होंने जामबेत या लेनिन की तरह छन महिपाों की दिया जाना पाहित जिन्होंने जामबेत या लेनिन की तरह छन महिपाों की दिया जाना पाहित जिन्होंने जामबेत या लेनिन की तरह छन मिनवा भीर विस्मार्क कैंगे उन महापुराशे को जो बहुने से विद्यान मिनवा भीर विस्मार्क कैंगे उन महापुराशे को जो बहुने से विद्यान मिनवा भीर विस्मार्क कैंगे उन महापुराशे को जो बहुने से विद्यान मिनवा भीरिक होन स्वानका के प्राप्त हुए। हुने उन महापुरशों को भी महा भूतना पाहित्व जो अर्थने समय से इनना आगे थे कि उनकी महानता को बाद की वीडिया है। स्टूष्यन मनी। मुक्ते यह आपश्यक समना है कि एक महापुरा में पिन उन अर्थनिर्वाद स्वित्त है स्वत्त को बातो पाहित्त, जो एक माय ही दिहान प्रवित्त का उत्तर कीर स्वत्व दोशे होता है और विषय को समा मानव विनन को वीजनित करनेवानी सामाजिक शिवा ही और विश्व को अतएव धाव्य के दोनों ही अर्थों में, यानी कि इतिहास हारा की काने वाली योज और अतीत के वे तथ्य जिनमें उसकी सोज बलती है, इतिहास एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक प्राणियों के रूप में कार्यरत होते हैं और समाज तथा व्यक्ति का विरोध मात्र एक घोषे की टूडी है, जिसे हमारे वितन को भ्रमित करने के लिए खड़ा किया गया है। इतिहासकार और उसके कथ्यों की परस्पर फिया-अतिभ्रिया, जिसे में वर्तमान और अतीत के बीच संताद में मंजा देता हूं, एकाकी व्यक्ति और अपूर्व के बीच सवाद नहीं है, बित्क मौजूदा समाज से वीते हुए समाज का मंबाद है। बक्तहाई के खड़ा में : "इतिहास उन बीजों का आलेख है जिन्हे एक युग दूसरे युग मे से उल्लेखनीय मानकर प्रहण करता है।" केवल बतेमान के प्रकाश में ही अतीत हमारे समझने योग्य वन पाता है और हम अतीत के प्रकाश में ही बतेमान को पूरी तौर से हमझ सकते हैं। अतीत के समाज को मनुष्य के तिए सुवोध बताना और बतेमान समाज पर उसकी पकड़ को और मजबूत करना, इतिहास का दुहरा कर्तव्य है।

इतिहास, विज्ञान और नैतिकता

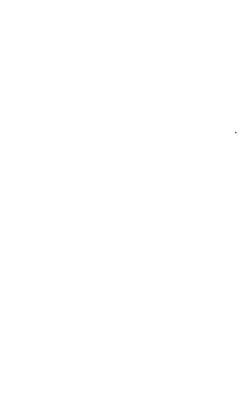

जब मैं छोटा था तो मैं इस जानकारी से खासा प्रभावित हुआ था कि देखने में मछली जैसी लगनेवाली ह्वं ल दरअस्त मछली नहीं होती । इस प्रकार के वर्गीकरण के प्रकार कपूति कम प्रभावित करते हैं और जब मुझे यह विश्वास दिलाया जाता है कि इतिहास विज्ञान नहीं होता सो में ज्यादा परेमान नहीं होता । अंग्रेजी में पारिभापिक प्रकां से उलझने की एक सनक है । दूनरी हरें कापा में इतिहास की विजा हिचक 'विज्ञान' के अतर्गत स्वीकार कर दिलाया गया है । मगर अंग्रेजीमापी इनिया में इस प्रकार की एक लंबी परंपरा वन

गई है और जिन मुद्दों को इसने जन्म दिया है उनमें 'इतिहाम में पढ़िन की समस्या' का प्रकृत आसानी से जड़ गया है।

अठारह्यों सताब्दी के अंत सें, जब बिज्ञान की उपलिक्ष्यों ने क्षित्र के बारे में और पुद आदमी की भीतिक विश्वेषताओं के बारे में उसके ज्ञान को बढ़ाने में एक बड़ी मूमिका अदा की थी, यह प्रमन उठने लगा कि क्या विज्ञान समाज के बारे में आदमी का ज्ञान नहीं बढ़ा सकता। पूरी उन्लेसनी शताब्दी में धीरे धीरे सामाजिक विज्ञानों और उनमें इतिहास को धामिल करने की पारणा विकसित हुई। सभी से मानवीय व्यवहार का अव्यवन करने के लिए वह

पद्धति अपनाई जाने लगी जिसे विज्ञान प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन मरने में जिए करता है । इस अवधि के पूर्वार्द्ध में न्यूटन की मान्यताएँ प्रचनित थी । प्राकृतिक दुनिया की तरह समाज को भी एक तंत्र या मशीन माना जाता था। 1851 मे प्रकाशित हर्वर्ट स्पेंनर की एक पुस्तक 'सोशल स्टैटिक्स' (सामाजिक स्थैतिकी) को आज भी याद किया जाता है। इसी परपरा में पोपित वर्टेंड रसेल ने बाद में इस काल का स्मरण करते हुए कहा था कि उन दिनों मे उम्मीद की जाती थी कि धीरे धीरे 'मशीनों की गणित की तरह मानवीय व्यवहार का भी एक सनिश्चित गणित होगा।" तब डाविन ने एक और वैज्ञानिक काति कर डाली और समाज वैज्ञानिक, जीवविज्ञान के अनुकरण पर सीचने लगे कि समाज एक जैविक सघटना है। मगर डार्विन को काति का वास्तविक महत्व इस तथ्य में था कि उसने इतिहास को विज्ञानों की कतार में ला खड़ा किया, साथ ही उसने उस काम को परा किया जो सायल ने भौमिकी (भूगभंशास्त्र) मे पहले से ही शरू किया था। अब विज्ञान का स्थैतिकता या समयहीनता से कोई वास्ता नहीं रह गया, वल्कि वह परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया से जड गया। विज्ञान के विकास सिद्धात ने इतिहास के प्रगति सिद्धांत को पर्ण और पुट्ट किया। फिर भी इतिहास के अध्ययन की आगमनारमक पद्धति वाले दिव्दकोण की बदलने वाली कोई घटना नही हुई। मैंने अपने पहले भाषण में इतिहास के इस दिष्टिकोण की चर्चा करते हुए कहा है कि पहले अपने तथ्यों को एकत्र करो, फिर उन्हें अर्थ दो। विना किसी दुविधा के यह मान लिया गया था कि विज्ञान के अध्ययन की भी यही पद्धति है। जब जनवरी 1903 के अपने उदघाटन भाषण के अंत में बरी ने कहा कि इतिहास 'एक विज्ञान है: न कम, न ज्यादा' तो बरी के मन मे यही दृष्टिकोण रहा होगा। वरी के इस उद्घाटन भाषण के परवर्ती पचास वर्षों में इतिहास के इस दिव्हिकोण का सीम विरोध हुआ। 1930 के बाद के वर्षों में लिखते हुए कालिगबुद ने बैज्ञानिक अध्ययन की क्षेत्र प्राकृतिक दुनिया और इतिहास की दुनिया के बीच तीसी विभाजन रेखा खीचने में पूरी तरपरता दिखाई। उन दिना बरी के सिद्धांत की चर्चा केवल उसका मजाक उढाने के लिए की जाती थी। मगर इतिहासकारों ने उस समय इस बीच विज्ञान में हुए कातिकारी परिवर्तन को दजरअंदाज किया भीर शायद बरी का सिद्धात जितना हम समझते थे उससे कही ज्यादा सच था हालांकि उसके कारण गलत थे। लायल ने भौमिकी के क्षेत्र में और डाविन

<sup>1.</sup> बहुँड रनेत : 'पोरट्रेट्न फाम मेमोरी', (1958), पृ० 20

<sup>2</sup> बाकी पहने सानी 1874 में ही बैडने ने इतिहास से विज्ञान का अंतर बनाने हुए विज्ञान की सक्यानित और 'साहकन' से जोड़ा था (एक० एव० बैडने : 'कनेस्टेट एसेकफ,' 1935, प० 36).

ने जीवकी के क्षेत्र में जो काम किया वही अब ग्रह विज्ञान के झेल में सही साबित हो रहा है। ग्रह विज्ञान अर्थात ग्रह विश्व आज की स्थिति में कैंसे पहुंचा इसकी सोज करने वाले आधुनिक ग्रह बैज्ञानिक हमें बताते हैं कि वे तच्यों की नहीं, पटनाओं की खोज करते है। सो साल पहले की अपेक्षा आज इतिहासकार के पास विज्ञान की दुनिया में सहज अनुणव करने का कुछ बहोना तो हैं।

श्राहर पहले हम 'नियम' को घारणा की व्याख्या करें। पूरी अठारहवी और जन्मी सबी सवादती से बैजानिकों की धारणा थी कि प्राकृतिक नियमों. जैसे न्युटन का गति नियम, आकर्षण शनित का नियम, वायल का विकास नियम वर्तरह, का आविष्कार कर लिया गया है और वे पर्ण रूप से स्यापित चैज्ञानिक नियम यन चके है और चैज्ञानिकों का काम है कि वे अध्ययन से प्राप्त तथ्यो के आधार पर निगमनारमक पद्धति से इसी प्रकार के दूसरे नियमों की स्थापना करें। 'नियम' शब्द शैलिलियो और न्यटन के जमाने से ही शीहरत का हकदार बना चला आ रहा था। समाज के विद्यार्थियों ने जात या अज्ञात रूप से अपने अध्ययन को विज्ञान का दर्जा दिलाने की उत्सकतावश उमी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और विश्वास करते रहे कि वे उसी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे है। इस क्षेत्र मे पहलकदमी की राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने और ग्रेशम नियम, ऐडम स्मिथ का बाजार नियम, आदि सामने आए । बक्तें ने 'वाणिज्य के नियमों, जो प्रकृति के नियम और अंततः ईश्वरीय नियम है" की ओर ध्यान आकर्षित किया। माल्यस ने जनसंख्या के नियम, लैसेल ने मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किया और मानसं ने अपनी पस्तक 'कैपिटल' की भूमिका में दावा किया कि उसने आप्रतिक समाज की गतिशीलता के आर्थिक नियम का आविष्कार किया है। बकल ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आफ सिविलाइजेशन' (सध्यता का इतिहास ) के जंत में अपनी मान्यता घोषित की कि मानवीय व्यवहार का इतिहास 'एक विश्वजनीन और सुनिश्चित एकरूपता के सिक्षात से स्रोतप्रोत' रहा है। आज यह शब्दावली जितनी प्रगत्मतापूर्ण है उतनी ही पूरानी प्रतीत होती है। किंतु यह भौतिक विज्ञानी को उतनी ही पुरानी लगती है

पार्म ऐंड दिन्स आन स्वासिटी (1795) 'दि बवसे आफ एक्सड बहें' (1846), IV प् 270, बहें वा नित्वचे था कि 'सरकार के रूप से सरकारो ना सा प्रतिक के रूप से प्रतिकार के त्राप से देवी गिरित ने कुछ समय के लिए उन्हें महस्य किया है'

जितनी समाज विज्ञानी को । बरी ने जिस वर्षे अपना उद्घाटन भाषण दिया था उसके एक वर्ष पहले फांसीसी गणितज्ञ हेनरी पोड्केर ने 'ला सियोंस एल इपोतेज' (विज्ञान और परिकल्पना) शीर्पंक से एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की जिसने वैज्ञानिक चितन में एक कार्ति ला दी। पाइकेर का मुख्य प्रतिपाद्य यह था कि बैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धात, जहां वे मात्र परिभाषा या भाषा से सबधित प्रच्छन्न और परंपरित प्रयोग नहीं है, ऐसी अवधारणाएं या अनुमानाश्रित कल्पनाए हैं जो आगे के जितन को स्पष्ट और सगठित करती है और मशोधित, परिवर्तित या तिरस्कृत की जा सकती है। यह सब अब बहुत सामान्य लगता है। न्यूटन की गर्वोक्ति 'इपोतेज नो फिगो' आज खोधली लगती है। हालाकि आज भी वैज्ञानिक, यहा तक कि समात्रविज्ञामी भी, पुराने दिनों की बात करते हैं मगर आज उनके अस्तित्व पर उन्हें वैसी आस्था नहीं है जैसी अठारहवी और उन्नीमवी सदी के सारे विश्व के वैज्ञानिक उन पर आस्या रखते थे। यह स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं और नवा ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन इसके लिए वे सक्ष्म और यित्यवत नियमो की स्थापना नहीं करते बल्कि ऐसी कल्पनाओं अथवा अनुमानी का प्रतिपादन करते हैं जिनसे गर्वेपणा के नए आयाम खुलते है। दो अमरीकी दार्गनिको द्वारा लिखित वैज्ञानिक पद्धति की एक स्तरीय पाठ्यपुस्तक मे विज्ञान की पद्धति को 'आवश्यक रूप से वृत्ताकार' बताया गया है : 'हम सिद्धांती के लिए अनुभवसिद्ध स्त्रीतों से जिन्हें 'तथ्य' भी कहा जाता है, प्रमाण प्राप्त करते है; और फिर हम अनुभवसिद्ध सोतों से चुनकर तथ्यो का परीक्षण करके सिद्धांतों के आधार पर उनकी व्याख्या करते है।"

इम पद्धति के लिए 'ब्ह्ताकार' की जगह 'अन्योग्याधित' शब्द ज्यादा उपयुक्त होता नयोंकि इस प्रक्रिया की परिणति उसी स्थान पर वापमी नहीं है यिन विद्वात और तथ्य, मन और प्रयोग के पारस्परित प्रात-प्रतियात से नए आपित्तारों की और संवरण करना है। प्रयोक प्रकार के चितन में हम कुछ पूर्व प्रारणएं स्थीकार करके चलते हैं परतु से धारणाए वैद्यानिक चितन में तभी गहायक होती है, जब इनका खाधार पर्यवेदाण हो। किनन के आतोक में इनमें संशोधन होने की पूरी गुजाइश होती है। ये अनुमान किरही संदर्भों में यदि मान्य है तो किन्ही दूषरे सदर्भों से अमान्य भी है। प्रयोग

एम॰ भार॰ मोहेन और ई॰ नैगेल - 'इट्रोडक्कन टु साजिक ऐंड साइटिफिर' मेथड', (1934), पु॰ 596

मामले में इनकी परीक्षा का बाधार प्रत्यक्त बनुभव ही है कि क्या ये हमें नई अंतर्दृष्टि देने में और हमारा झान बढ़ाने में समर्थ है। रदरफोड़ की पद्धति का उसके एक मेझाबी णिट्य तथा सहकर्यी ने हाल ही मे वर्णन किया है:

सालिक क्रिया को जानने की उनकी आंतिरिक इच्छा वैसी ही थी जैसे किसी भी आदभी में यह जानने की इच्छा होती है कि रसोईवर में क्या पक रहा है। मैं यह नहीं मानता कि वह साश्तीय प्रतिपादन के ढंग पर किन्हीं आग्राप्यूत नियमों के काधार पर कोई व्याच्या पा लेना शाहतें ये बल्कि इनके संतीय के लिए इतना काफी था कि जो कुछ हो रहा है उसकी आनकारी उन्हें मिलती रहे।

उपरोक्त विवरण उस इतिहासकार पर भी सटीक वैक्ता है, जिसने आधारभूत नियमों की खोज करना छोड़ दिवा है और चीज कैसे घटित हो रही है, इसकी जानकारी पाकर संतुष्ट है।

इतिहासकार द्वारा अपनी छोज में प्रयुक्त अनुमानों की ठीक वही अवस्पिति है जो वैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त अनुमानों की होती है। उदाहरण के लिए मैक्स बैबर द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद और प्ंजीबाद के बीच के संबंधों के प्रसिद्ध विष्लेषण की लें। आज उसे कोई भी नियम नहीं कहेगा हारांकि पर्ववर्ती काल में भन ही वैसा मानकर वेबर की प्रशसा की गई हो। यह भी एक अनमान ही है फिर भी निरमय ही इन दोनों आंदोलनो की हमारी समझ को बढ़ाता है। हालाकि इन अनुमान को उसके द्वारा उठाए गए प्रक्तों के आलोक मे एक सीमा तक सशोधित किया गया है। हम मानमें का एक ऐसा ही वाक्य और लें : 'हाम की चपकी हम एक ममाज देती है जहां सामंत होता है और भाप की चवकी हमें एक दूसरा समाज देती है जहां औधींगिक पूंजीपति होता है।'2 माधुनिक शब्दावली में यह नियम नहीं है, हालांकि मावमें संभवत: ऐसा दावा कर करते थे, विलक्ष यह एक सारगीमत और फलपद अनुवान है जो नई समझ और नई खोज की बोर ले जाता है। ऐसे अनुमान विचार के अनिवार्य रुप से आपश्यक औवार हैं। जन्नीमवी सदी के अंतिम दशक के आरंधिक वर्षों के प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वार्नर सोंबर्ट ने स्वीकार किया था कि उन लोगों वे मन मे, जिन्होंने मार्क्वाद का परित्याग कर दिया था, एक 'आतरिक

सर पाल्स श्लिम : ट्रिनिटी रिव्यू में (कैंब्रिज सेंट टर्म, 1960), प्

<sup>2.</sup> माश्रा एवेल्य : येयामटीवगावे, I. vi. पूर 179.

सघपं की भावना' थी। उसने लिखा है कि 'जब हमारे वे सुविधान्नर फार्मूनो खो जाते हैं जो जीवन की जटिलताओं के बीच रास्ता दिखाते रहे है तो…हम तथ्यों के महासायर भे डूबने लगते हैं, और तब तक डूबते रहते है जब तक हम एक नया डीहा नहीं पा जाते या तैरना नहीं सीख जाते।'

इतिहास में काल विभाजन का विवाद इसी थेणी में आता है। इतिहास की विभिन्न कालो में विभाजित करना कोई तथ्य नही है, बल्कि एक आवश्यक अनुमान या विचार करने का औजार है। यह अगर द्विट देता है तो मान्य है और उसकी मान्यता का आधार व्याख्या है। वे इतिहासकार जो मध्य प्रा की समाप्ति पर मतभेद रखते है दरअस्त किन्ही घटनाओं की व्याख्या पर भिन्न मत रखते हैं। यहा प्रधन तथ्याश्रयी नहीं है, फिर भी अर्थहीन नहीं है। इतिहास की भौगोलिक खानो में विभाजित करना भी तथ्य नहीं है, यहिक अनमान है। योरोपीय इतिहास की बात करना किन्ही सदभों में फलप्रद और मान्य अनुमान हो सकता है, मगर किन्ही दूसरे सदभी मे दृष्टतापूर्ण और भटकाने बाला भी हो सकता है। इतिहासकार के पूर्वग्रही का उसके अनुमान के चुनाव के आधार पर पता लग जाता है। समाज विज्ञान की पद्धति पर एक सामान्य उदिन को उद्धन करना मुझे आवश्यक लग रहा है, क्योंकि यह एक महान समाज विज्ञानी की उवित है जिसका प्रशिक्षण भौतिक विज्ञानी के रूप मे हुआ था। अपने जीवन की चार दशक तक इजीनियरी कार्यों में लग रहने वाले और बाद में सामाजिक समस्याओं पर लेखन प्रारम करने बाले जॉर्ज सोरेल ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी स्थित के विशेष तत्वीं की छाटकर अलग कर लेना चाहिए, भले ही ऐसा करने में अतिसरलीकरण वे खतरे उठाने पहें। उसने लिया : 'अपना रास्ता टटोतते हए आगे बढना चाहिए; संमापित और आजिक अनुमानों के आधार पर कोशिश करनी चाहिए और अस्याई तथा निकटस्य नतीजो से मंतोध कर लेना चाहिए, जिससे उत्तरोत्तर सुघार के लिए दरवाजा गुला रह सके।"

क्मीसबी सदी भी मान्यक्षाओं से उपरोक्त मान्यक्षा कितनी अनम है। उन दिनी मैज्ञानिक तमा ऐवटन जैसे टीतहासकार ऐसे दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे पूर्णन: प्रमाणित तथ्यों का एक ऐसा मंडार मचित कर लेंगे जिसने आधार पर ज्ञान का एक सरम ढावा गढा हो जाएमा और जो मभी निवादास्पद

बानंद सोवर्ट . 'दि व्विटेसेंस आफकैपिटतिय्म', (अब्रेजी अनुवाद, 1915), प्॰ 354.

ओ॰ गोरेस : मैटीरिजीन्म दे 'उने विवरी दू प्रोनिनीरिएत', (1919), प॰ 7

मुद्दों पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा देगा। बाजकल वैज्ञानिक तथा इतिहासकार एक आधिक अनुमान से दूसरे तक प्रगति करने की अपेक्षाकृत सीमित आधा को ही अपना उद्देश्य बनाते है। आधिक अनुमानों के आधार पर आगे बढ़ते हुए, जांच के माध्यम से जसके तथ्यों को अवनाति हुए और तथ्यों से उनकी व्याख्या को परवते हुए, वे ऐसे तरीके काम में लाते है जे मुफ्ते मुलतः भिन्न मही प्रतित होते। मैंने अपने प्रथम भाषण मे प्रोफेतर वैरक्तों के इस वक्तव्य को उद्धा किया आ कि इतिहान 'एकदम तथ्यपरक नही होता, बिक्क स्वीक्षत निर्णयों का एक कम होता है। मैं जब यह मापण वैद्यार कर रहा था तो इस विश्वविद्यालय के एक भीतिक विज्ञानी ने बी० बी० सी० से प्रसारित अपनी वार्तों में वैज्ञानिक सत्य की परिभाषा बताते हुए कहा कि 'वह एक वक्तव्य होता है, जो सार्वजनिक रूप से विश्वविद्यालय के एक भीतिक विज्ञानी पर मैं वस्तुपरकता के प्रक पर वात्ति से लेता है। को सार्वजनिक रूप से विश्वविद्यालय हीता है। जो सार्वजनिक रूप से विश्वविद्यालय के पर भाविक कारणो पर मैं वस्तुपरकता के प्रक पर वात्तित करते समय विचार करूंगा। कितु किसी समस्या का समाधान खोजते हुए जब एक इतिहासकार और एक भीतिक विज्ञानी प्राय: समान शब्दों में समान विचार करते हो तो हमारा ख्यान उपर आकरित होता है।

किसी भी असायधान व्यक्ति के लिए समानसाएं खतरनाक जाल सायित ही सकती है। कुछ लोगों का विश्वास है कि इतिहास और विभिन्न विज्ञानों के वीच एक आधारपूर्व अंतर है। यो यह अंतर विज्ञान कीं एक शाला से दूसरी शाखा के बीच भी है, जैसे गणित और प्रकृति विज्ञानों के बीच। इसी शाखा के बीच भी है, जैसे गणित और प्रकृति विज्ञानों के बीच। इसी स्वाधारपूर्व के कारण इतिहास को, और संभवतः अन्य तथाकपित सामाजिक विज्ञानों कि, विज्ञान करूना धमारप्रक हो जाता है। मैं इस विश्वास के तकीं पर आवरपूर्वक विचार करना चाहुंगा। इतिहास को विज्ञान का नाम देने के विज्ञान विज्ञान का नाम देने के विज्ञान का नाम देने के विज्ञान का नाम देने के विज्ञान सामाजिक को अस्पान का विपाद का तथी है, अवेश में यो है: (1) इतिहास कुछ अधिक पुनिन्युक्त समती हैं, संयेग में यो है: (1) इतिहास पुष्य क्य का विवाद्य का अस्पान को विपाद का तथी है, जबकि विज्ञान सामान्य को, (2) इतिहास कोई सवक् नहीं सिद्याता, (3) इतिहास को पूर्वकप्तान ते की शा सकती, (4) इतिहास, विज्ञान के विपरीत, धमें और मैंतिकता के प्रवन्ते से संवेद होता है। मैं वारी वारी से इन प्रवनीं की समीक्षा करने का प्रवास करना।

सर्वेप्रयम आरीप यह है कि इतिहास विशिष्ट तथा असाधारण का अध्ययन करता है जबकि विज्ञान विश्वजनीन और सामान्य का । इस मत का आरम

हा • ने • विभैन : दि लिमनर भे, 18 वगस्त, 1960.

अरस्तु से कहा जा सकता है जिसने घोषणा की थी कि काव्य इतिहास की अपेक्षा कही 'अधिक गंभीर' और 'अधिक दार्शनिकतापुर्ण' होता है क्योंकि काव्य का विषय सामान्य सत्य होता है, जबकि इतिहास का विभिष्ट सत्य।1 कालिंगवुड<sup>2</sup> तक अनेकानेक परवर्ती लेखको ने इतिहास और विज्ञान के बीच इसी तरह का पार्थंक्य दर्शाया । यह मत एक विश्रम पर आधारित है । हाइस का यह प्रसिद्ध कथन आज भी युक्तियुक्त लगता है : 'इस विश्व में नामो के अलावा कुछ भी सार्वभौमिक नही है क्योंकि उन चीजों में से हरेक, जिन्हें नाम दिए जाते हैं व्यक्तिपरक और विशिष्ट होती है।'<sup>3</sup> यह कथन भौतिक विज्ञानों के लिए सटीक है, क्योंकि कोई दो भूगर्भ पदार्थ, एक ही जाति के कोई दो पशु और कोई वो अणु एकदम समान नहीं होते । इसी तरह कोई दो ऐतिहासिक घटनाएं भी एकदम समान नही होती। परंतु ऐतिहासिक घटनाओं की असाधारणता या विशिष्टता पर जरूरत से ज्यादा जोर देना उतना ही विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करता है जितना विशाप बटलर से प्राप्त मूर के इस आप्त वाक्य ने किया था और जो एक समय भाषा वैज्ञानिक दार्शनिकों का प्रिय कथन था कि 'हर चीज वही है, जो वह है, और उससे भिन्न्न कुछ नहीं है।' इस तर्क को प्रश्रय देने पर जल्दी ही आप एक ऐसा दार्शनिक 'निर्वाण' पा लेते है, जहा किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कहना कठिन हो जाता है।

भाषा का प्रयोग करते ही वैज्ञानिक की तरह ही इतिहासकार भी सामान्यीकरण करने की बाध्य हो जाता है। पिलोपोनेशिया युद्ध और दितीय विश्वयुद्ध एक दूसरे से पूर्णत्या भिग्न थे और दोनों ही विध्यय् थे। स्वार दित्तहासकार इन दोनों के युद्ध कहता है, और कोई कठमुल्ला ही इस पर ऐतराज करेगा। गियन ने जब ईसाई धर्म की स्थापना और इस्लाम के उत्थान को क्रांति की संझा दी थीं, तो उसने दो विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओ का सामान्यीकरण ही किया था। आधुनिक इतिहासकार भी जब इंग्लिस्तानी, फासीसी, रूसी और भीन जित को चर्चा करते हैं तो इसी तरह दा सामान्यीकरण करते हैं। इतिहासकार अपने विश्वयुत्त असामान्य या विशिष्ट में भिन्न किया रूप ते सित्र हिम्स स्वार स्वार सितर हैं। इतिहासकार वस्तुतः असामान्य या विशिष्ट में भिन्न सुने रस्ता, वह विशिष्ट के भीतर दिस्य सामान्य में पिल रखता है। बीसवी सुने से तीसरे दशक में 1914

पोपटिक्स, अध्याय ix.

<sup>2</sup> आर. भी का नगबुड : 'हिन्दारिकल इमैजिनेशन', (1935), पू. 5.

<sup>3.</sup> लेबियायन I, iv.

<sup>4. &#</sup>x27;हिश्ताइन ऐंड पात आफ़ दि रोमन इपायर', अ० xx, अ० 1.

के विषयपञ्ज के कारणों की चर्चा करते हुए तत्कालीन इतिहासकार इस अनुमान पर आगे बढ रहे थे कि इसका वास्तविक कारण या तो उन राजनीतिविदी की अव्यवस्था थी जिनकी गतिविधियां जनमत द्वारा संयमित नही होती थी और गप्त रूप से चलती रहती थी. या फिर सीमावद्ध स्वायत्त राष्टों के रूप में विश्व का दर्भाग्यपर्ण विभाजन इसका कारण था। चौथे दशक मे यह अनुमान चर्चा का विषय बना कि इसका कारण उन साम्राज्यवादी शक्तियों की भाषमी प्रतिदृद्धिता थी जो पंजीवाद की पतनोन्मुखता के दवाव द्वारा प्रेरित होकर परे विश्व को आपम में बाट लेशा चाहती थी। ये चर्चाए युद्ध के सामान्यीकृत कारणों से मुख्द थी वा फिर बीमबी सदी की परिस्थितियों में यद के संभावित कारणों से सबद्ध थी। अपने प्रमाणस्रोत की परीक्षा के निए इतिहासकार हमेशा सामान्यीकरण का सहारा लेता है। अगर उसके पास स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि रिचर्ड ने मीनार (टावर) में राजकुमारों की हत्या की थी, तो इतिहासकार खद से प्रश्न करेगा और संभवत. ऐसा प्रश्न वह सजग भाव से नही पत्कि असजग भाव से करेगा कि क्या ऐसा नहीं है कि राजगहीं के अपने प्रतिद्वद्वियों को जान से मार देना तरकालीन शासक वर्ग की आदत रही हो। और उसका निदम्दे इस सामान्य तथ्य से प्रभावित होगा जो उचित है।

इतिहास का लेखक ही नहीं पाठक भी सामाग्यीकरण का पुराना रोगी होता है। वह इिन्हासकार के अभिमत को उन हमरे ऐतिदासिक संवभी पर सामू करता है जिनसे वह परिचित्त होता है, या फिर उसे अपने युव के युग पर शामू करता है। में जब कार्लीयन हारा लिखिन 'फींच रिवोस्यूकन' पढ़ता हूं तो उसके करनों को अपनी विदेश होता है तो उसके करनों को अपनी विदेश होता है तो उसके करनों को अपनी विदेश होता के विषय रूसी क्रांति पर खुद को तायू करते पाता हूं। महाम से संबद्ध उसके करना को कें: यह मंत्रास 'उन देसों के लिए भयानक था, जहा करायों को न्याय मिलता था मगर हमरे देशों के लिए यह उतता स्वास्याविक मही था, जहा के निवासियों को बरावर का न्याय कमी मही मिला था।'

या यह कथन, जो कही अधिन महत्यपूर्ण है : 'यह बहुत बुनांच्यपूर्ण मगर बहुत स्वामाविक है कि इन कान का इतिहास सामान्यत: जीरकारपूर्ण गीती मे लिखा गमा है। अतित्रयोगित हूर्ण, जांगू, घरन और पूर्णत: अंग्रकार से आव्हतन ('' मा सोनहवी जानाब्दी मे आधुनिक राज्य के विकास के बारे में बर्कहार्ट का एक कथन सें :

दिस्ट्री आफ दि ग्रेंच रिवोल्यूशन', I, v, ब॰ 9, III, i, ब॰ 1.

शिवत का उदय जितना ही निकट अतीत का होगा,
उसमें स्थामित्व उतना ही कम होगा प्रथम, इसलिए कि जिन्होंने इसकी
जन्म दिया है, वे तीज अधगामिता के आदी हो चुके हैं और इसलिए
कि वे नविनिर्माणकर्ता है और भविष्य में भी रहेंगे; द्वितीय, वे शवित्यमं,
कितको उन्होंने उभारा या परास्त किया है, इसीलिए हिंना के मांगे
कार्यों में ही सगाई जा सकती है।

यह कहना गलत है कि सामान्यीकरण इतिहासेतर बात है। दरअस्त इतिहास सामान्यीकरण से ही अपनी खुराक पाता है। जैमा कि नई 'कैं क्रिज माडर्न हिस्ट्री' में एल्टन में स्वीकार किया है: 'इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों के इकट्ठा करने वाले से अलग करने वाली बीज है सामान्यीकरण।'' उसे यह भी कहना चाहिए चि यही चीज (सामान्यीकरण) प्रकृति विज्ञानी को प्रकृति प्रेमी या प्राकृतिक नमूने इकट्ठा करने वाले से अलग करती है। मगर इसते प्रेमी या प्राकृतिक नमूने इकट्ठा करने वाले से अलग करती है। मगर इसते प्रेमी या प्राकृतिक नमूने इकट्ठा करने वाले से अलग करती है। मगर इसते हिमा के लो चाहिए कि सामान्यीकरणों से हम इतिहास की कोई विज्ञय योजना वना सकते हैं, जिसमें विशिष्ट घटनाएं निश्चित रूप से फिट की जा सकें। चूकि मावस उनमें से एक है, जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे ऐसी योजना का निर्माण करते हैं, या ऐसी योजना के निर्माण पर विष्वास रखते हैं, अल: मैं अल में उन्हों के एक पत्र का अंश उद्धा करना चाहूंगा जो इस मामले को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में हमारी मवद

ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, जो ऊपरी तीर पर बेहद समान होती है, लेकिन भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में धटती है, हमारे सामने पूर्णतथा भिन्न नतीजे पेग करती है। इन दोनों विकासक्रमों का अलग अलग अल्यम करने के बाद यदि हम उनकी नुलना करें तो हम इमको समझने में सहायक मूदों को पकड सकेंगे ! मगर हम किसी इतिहास दर्शन के वन वनाए सिडात की, दितका एकमात्र गुण है इतिहास से भी बड़ा दिखना, इन विकास की गो पर लागू करने नहीं समझ सकते।

जै० बर्रहार्ट : 'जनमेट्स बान हिस्ट्री ऐंड हिस्टोरियम', (1959), पू० 34.

<sup>2</sup> केंब्रिज माहने हिम्ड्री, ii (1958), पू॰ 20

मारमं और एनेन्य - वसमं (इसी सरकरण), XV पू० 378, यह पत्र त्रियमं से यह बस उद्ग है म्यी पाँडवा 'व्यतिक्येशनविन्तियं विरस्ता' मे 1877 प्रवासित हुवा या। प्रीप पापर मारमं की चम तथ्य से जोड़ने प्रतीन होने हैं किसे वह 'वृतिहासकारों की केंद्रीय

विशिष्ट से सामान्य का संबंध भी इतिहास का अध्ययन क्षेत्र है। एक इतिहासकार के रूप में आप उन्हें एक दूसरे से उगी प्रकार अलग नही कर सकते या एक को दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं दे सकते जैसे आप तथ्यों से व्याख्या को न अलग कर सकते हैं और न ही इनमें से एक को कम या ज्यादा महत्व दे सकते हैं।

यही पर इतिहास और समाजशास्त्र के संबंध पर संक्षिप्त वनतव्य देना उचित है। आजकल समाजशास्त्र के सामने दो परस्पर विरोधी खतरे हैं, एक अतिसद्धांतिक हो जाने का और दूसरा अति अनुभववादों हो जाने का । पहला खतरा है समाज के सामांग्य स्वरूप के बारे में किए गए भावप्रधान तथा अर्थहीन सामाग्यीकरणों के जाल में उलझ जाने का । समाज को सबसे ऊपर रखकर देखना भी उतना ही भामक है जितना इतिहास को सबसे ऊपर रखकर देखना भी उतना पत्र से भावपा हो भामक है जितना इतिहास को सबसे ऊपर रखकर देखना भी उतना वात्र को आप लाने वाले वे लोग हैं जो समाजशास्त्र को इतिहास द्वारा विधिवद विश्वत्य पर नाओं के आधार पर सामाग्यीकरण की छूट दे देते हैं । संकेत तो यह भी दिवा गया है कि समाजशास्त्र इतिहास की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्यों के इतिहास की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्यों के इतिहास की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्यों के इतिहास को एक पीडी पहले हो हो गया था और जो आज भी उतना ही सच है और वह है समाजशास्त्र का सांशांजिक पुनर्गठन के सूक्ष्य तकनी की टुकडे में बट जाना। दे समाजशास्त्र का सरोकार ऐतिहासिक समाजों से होता है जिनमे

सूर्टि कहने हैं और जिसके पीछे यह विश्वाम है कि ऐनिहासिक धाराओं और प्रवृत्तियों की फेन्टन मार्वश्रीमिक निजयों के आधार पर आनन फानन से प्राप्त किया दा सकता है। '(दि पावर्टी आफ हिस्सोरिनिज्य, 1957, प्र• 128-129) . ब्यातस्य है कि सास्में ने स्वय प्रस्ता निरोध दिला है.

- 1. यही प्रो॰ पापर ना भी दृष्टितीय है (दि शेषित सोगाइटी, द्वितीय सस्तरण, 1952, ii, पू॰ 322) । दुर्भायना समाजवास्त्रीय नियम का समे हाथों वह एक उदाहरण भी पेस कर देने हैं, बहुं नहीं भी विचार कालंदेर होगा, उदे अपन करने वो हुट होगी और बाजुनी सस्ताओं हारा और ऐंगी सरावा हारा जो रूपने नवधित विचारों को प्रचारित करने वा आवासन देनी है रमें परसाप मिनेशा वहीं पर वैज्ञानिक प्रमति होगी। यह 1942 मा 1943 में नियम गया वा । इपने पीटे यह विकास वाम वर रहा या कि पाकाय प्रचार करने अपनी सम्पान स्वारी होंगी है पह स्वारी प्रचार करने पीटे यह विकास वाम वर रहा या कि पाकाय प्रचार अपनी सम्पान स्वारी है। हासी विचार माना अपनी सम्पान स्वारी है। हासी विचार करने वो वास हो विचार स्वारी रहीं, हासी विचार वास वासे वासे हो विचार समाज स्वारी है। नियम बनने वो बात हो दूर रही यह हो मान्य सामामीर एक भी नहा हो सामा समाज
  - 2 के मैतरीय आइडियालाबी ऐंड मुटोनिया, (अबेबी बनुवाद, 1936), कु 228.

से हरेक असामान्य होता है तथा विधाय ऐतिहासिक घटनाओं और स्थितियों का प्रतिफल होता है। परतु सामान्यीकरण से बचने की कीशिश करना और खुद को गणना और व्याख्या की तथाकथित तकनीकी समस्यामों में सीमित करके समाज को व्याख्या करना एक स्थिर समाज का अवेतन कर पी पैरे पैरे विधाय करना एक स्थिर समाज का अवेतन कर पी पैरे विधाय होना है। समाजशास्त्र को अगर अध्ययन का सफल से वनना है तो निश्चय हो इतिहास की तरह उसे असामान्य और सामान्य के सवधों से सरोक्तर रखना होगा। उसे गतिश्रील भी होना होगा अर्थात उसे स्थिर समाज का अध्ययन नहीं होना है (क्योंकि ऐसा कोई समाज अस्तिय में नहीं है) बिक सामाजिक परिवर्तन और विकास का अध्ययन होना है। शेय के लिए मैं सिर्फ इतना कहुमा कि इतिहाम जितना समाजशास्त्रीय होगा शेषी के लिए मैं सिर्फ इतना कहुमा कि इतिहाम जितना समाजशास्त्रीय होगा शेषा जन दोनों के बीच की सीमाओं को दोनो और के आवागमन के लिए खुला रखना होगा।

सामान्यीकरण का प्रश्न मेरे दूसरे प्रश्न के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। सामान्यीकरण का वास्तविक मुद्दा यह है कि इसके माध्यम से हम इतिहास से सीखने की कोशिश करते है, घटनाओं के एक सेट से प्राप्त ज्ञान की हम घटनाओं के दूसरे सेट पर लागू करना सीखते है और जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो सचेत या अचेत रूप से हम यह काम कर रहे होते है। जो लोग सामान्यीकरण का तिरस्कार करते है और इस बात पर जोर देते है कि इतिहास का सरोकार मुट्यत. असामान्य या विशिष्ट से होता है, वे सही मायनों मे ऐसे लोग है जो इससे इनकार करते है कि इतिहास से कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन यह मान्यता कि भादमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, अनेकानेक दृश्यमान तथ्यों द्वारा गलत सिंख होती है। यह एक सामान्य अनुभव है। 1919 में ब्रिटिश णिप्टमडल के एक कनिष्ठ सदस्य के रूप में मैं पेरिस शांति अधिवेशन में मौजूद था। शिष्टमंडल का प्रत्येक सदस्य विश्वास करता था कि हम वियना कांग्रेस से कुछ सीख सकते है, जो प्राय: सौ वर्ष पहले का युरोप का सबसे वडा और अंतिम शांति अधिवेशन था। उन दिनों के 'वार आफिस' के कमेंचारी कप्तान वेब्स्टर ने, जो आज के प्रसिद्ध इतिहासकार सर चाल्में वेब्स्टर हैं, एक लेख लिखकर हमे जन शिक्षाओं के बारे में बताया जो हम वियना काग्रेस से सीख सकते थे। उनमें से दो सीनों मुक्ते आज भी याद है। एक यह थी कि योरीप के नवदों की फिर से छीचते समय आत्मनिर्णय के मिद्धात की भूल जाना सतरनाक था। दूसरी शिक्षा यह थी कि अपने गुप्त कामजात रही की टोकरी में हालना गतरनार है क्योंकि उने किसी दूसरे जिष्टमंडल का खफिया विभाग निश्वय ही

खरीट लेगा । इतिहास की शिक्षाएं हमने आप्त वाक्य मानकर स्वीकार कर ली और इन्होंने हमारे व्यवहार को प्रभावित किया। यह उदाहरण हाल का है और बेहद मामूली है परतु अपेक्षाकृत पुराने इतिहास मे उससे और भी पराने इतिहास की शिक्षाओं का असर हम देख सकते है। रोम पर प्राचीन ग्रीक के प्रभाव को हर आदमी जानता है। मगर मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किसी इतिहासकार ने उन शिक्षाओं का सुक्ष्म विवेचन किया है या नहीं, जो रोमन जाति ने हेलास के इतिहास से सीखी या विश्वास करते थे कि उन्होंने सीखीं। समहबी, अठारहबी और उन्नीसबी सताब्दियों के पश्चिमी योरोप ने ओल्ड टेस्टामेट के इतिहास से क्या शिक्षाएं ग्रहण की इसकी परीक्षा करने पर बड़े दिलचस्प नतीजे निकल सकते हैं । इंग्लिस्तान के प्यूरिटन रिवोल्यशन (पवित्रतावादी कांति) को इसके अभाव में समझा नहीं जा सकता। 'चने हुए लोगो' वाली अवधारणा वस्तुत: आधनिक राष्ट्रवाद के उदभव के पीछे काम करने बाला एक महत्वपूर्ण कारण थी। ग्रेट ब्रिटेन के शासक वर्ग पर शास्त्रीय शिक्षा का प्रभाव उन्नीसवी सदी में काफी गहरा था। जैसा मैंने पहने ही इगित किया है ग्रोटे ने नए गणतत्र के माडल के रूप मे एथेंस की ओर इशारा किया था और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा अव्ययन प्रस्तृत किया जाए जिसमे यह देखा जाए कि रोमन माम्राज्य के इतिहास से ब्रिटिश साम्राज्य निर्माताओं ने सचेत अथवा अचेत रूप में कीन सी महत्वपूर्ण और यिस्तन शिक्षाएं प्रहण की। मेरे अपने विद्याय अध्ययन क्षेत्र मे रूसी काति के निर्माता फांसीसी कांति, 1848 की काति और 1871 के पेरिस कम्यून से प्राप्त शिद्याओं से अभिभूत होने की सीमा तक प्रभावित थे। इतिहास से निक्षा ग्रहण करना एकमुखी प्रक्रिया नहीं है। वर्तमान को अतीत की रोशनी में देखने का अर्थ है अतीत की वर्तमान की रोशनी में देखना । इतिहास का कार्य है यर्तमान बौर अतीत के पारस्परिक संबंधों के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ प्रस्तत करना।

मेरा तीसरा मुद्दा है इतिहास से पूर्वधारणा की भूमिका। कहा जाता है कि इतिहास से कोई भी, शिक्षा प्रहण करना संभव नहीं है बगोकि इतिहास विज्ञान के विपरीत, भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। यह प्रका देर सारी गतानिकानियों में उत्तक पया है। जैसा हम देवते हैं, प्रकृति के निषमों के बारे में वैज्ञानिक आज पहते जैसी उत्सुकता से बातें नहीं करते। विज्ञान के तिषमों के बारे में वैज्ञानिक आज पहते जैसी उत्सुकता से बातें नहीं करते। विज्ञान में त्रवाकित करते हैं दरजरन प्रवृत्तियों के वराक्य है। प्रा होगा इत्सेव कहाक है, अगर और मारी चीजें बरावर या परीक्षण भी हानत में रहे। वे दमकी भविष्याणी का दावा नहीं करते कि

विशेष स्थितियों मे क्या होगा । गुरुत्वाकर्षण के सिद्धात से यह सिद्ध नही होता कि वह खास सेव पेड से नीचे ही गिरेगा, हो सकता है कोई उसे डोलची मे लपक ले । प्रकाण विज्ञान का नियम कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करता है, यह प्रमाणित नही करता है कि प्रकाश की कोई किरण अपने रास्ते से मोडी नहीं जा सकती या बीच में किसी वस्तु के आ जाने से विखर नहीं सकती। मगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि ये नियम बेकार है और सिद्धांत रूप से अमान्य है। हमे बताया जाता है कि आधनिक भौतिक सिद्धात घटित होती हुई घटनाओं की सभावनाओं का विश्लेषण करते है। आज विज्ञान इसे याद रखने को ज्यादा तैयार है कि आगमन पद्धति तर्कपूर्ण रीति से संभावनाओं की ओर ले जाती है या युवितयुक्त विश्वास की ओर और अपनी घोपणाओं को सामान्य नियम या पथ निर्देशक के रूप मे प्रस्तुत करने की ज्यादा उत्सुक है। जिसकी प्रामाणिकता किसी विशिष्ट किया से ही सावित हो सकती है। जैसा कीम्टे का मत है कि 'विज्ञान से दूरदृष्टि' बढ़ती है जिससे किया को गति मितती है। इतिहास मे पूर्वधारणा के प्रश्न का समाधान सामान्य और विशिध्ट, सार्वभौमिक और अद्वितीय के अतुर में निहित है। हम देख चुके है इतिहासकार सामान्यीकरण करने को बाध्य है और ऐसा करके वह भावी किया के लिए साधारण निर्देश तैयार करता है। ये सामान्यीकरण यद्यपि पूर्वधारणाएं या भविष्यवाणिया नहीं होते. वल्कि उपयोगी और मान्य होते हैं। परंतु वे विशिष्ट घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि विशिष्ट घटनाएं ही अद्वितीय कही जाती हैं जिनमें संयोग का तत्व शामिल होता है। दार्शनिकीं को विचलित करने वाला यह अंतर साधारण व्यक्ति की समझ में सहज ही आ जाता है। अगर किसी स्कूल मे दो तीन बच्चो को चेचक हो जाए, तो आप धारणा बनाएगे कि चेचक की महामारी फैलेगी। इस पूर्वधारणा मा भविष्ययाणी (अगर आप कहना चाहे) का आधार अतीत के अनुभवी के आधार पर किया गमा सामान्यीकरण है और किया का मान्य तथा उपयोगी निदेशक है। मगर आप कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि चार्ल्म मा मैरी को चेचक होगा । इतिहासकार इसी तरह आगे बढता है । लोग इतिहासकार से यह भाशा नहीं करते कि वह इस तरह की भविष्यवाणियां करेगा जैसे अगले महीने रूरिटानिया मे काति ग्ररू हो जाएगी। अंशत रूरिटानिया के राजनीतिक मामलों की अपनी बिदोप जानकारी के आधार पर और अंशत. इतिहास के अध्ययन से वह केवल इस नतीज पर पहुचेगा कि रूरिटानिया मे ऐसी स्थिति बनी

इतिहास, विज्ञान और नैतिकता 73

हुई है कि निकट भविष्य में ऐसी कांति वहां हो सकती है, अगर कोई उसे उभार दे, या अगर सरकारी पक्ष का कोई अधिकारी इसे रोकने की इस बीच कार्रवाई न कर ले । और इस निष्कर्ष के साथ वह कुछ तखमीने प्रस्तृत करेगा, जिनका आधार दूसरी कातियां और आवादी के विभिन्न तवकों द्वारा फ्रांति के प्रति वयनाया गया रुख होगा । इसे यदि आप भविष्यवाणी या पूर्वधारणा कहें तो इनका उत्स अद्वितीय या असामान्य घटनाओं का घटनाकम होगा, जिनकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इतिहास से भविष्य के वारे मे प्राप्त धारणाएं बेकार होती है या कि उनकी कोई ऐसी आपेक्षिक मान्यता नही होती, जिससे चीजों के घटित होने की हमारी समझ बढ़ती है और जो हमारी कियाओं की निदेशक होती है। मेरा इरादा यह संकेत करने का नहीं है कि समाजशास्त्री और इतिहासकार के निष्कर्ष भौतिक विज्ञानी के समान ही सुदम और सटीक होंगे या कि इस संदर्भ में भौतिक विज्ञानी की तुलना मे इनकी अक्षमता का कारण यह है कि भौतिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक विज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। जहां तक हम जानते है किसी भी दृष्टिकोण से मानव अत्यंत जटिल प्राकृतिक इकाई है और उसके व्यवहार के अध्ययन में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो भौतिक विज्ञानी द्वारा अपने विषय के अध्ययन में आने वाली फठिनाइयों से सर्वथा भिन्न प्रकार की हो। कुल मिलाकर मैं यह प्रतिपादित करना चाहता हं कि उनके लक्ष्य और पद्धतिया मलत: भिन्न नहीं होते। मेरा चौथा मुहा सामाजिक विजानो जिनमें इतिहास शामिल है और भौतिक

प्रतिपादित करना चाहता हूं कि उनके सध्य और पढितमा मूलत:

फिल्न नहीं होते ।

फेरा चीमा मुद्दा सामाजिक विज्ञानी जिनमें इतिहास चामिल है और भौतिक
विज्ञानों के बीच विभाजन रेखा लीचने के लिए कही ज्यादा सटीक तर्क प्रस्तुत
करेगा । तर्क यह है कि सामाजिक विज्ञानों में विषय और वस्तु एक ही

प्रेणी के होंते हैं और एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं । मानज न केवल
प्रकृति की अर्थत जटित और बीविध्यपूर्ण इकाई है बिक्त दूसरे मानवों द्वारा
ही उसना अप्ययन अपेतित होता है, न कि दूसरी दुनिया के स्वतंत्र पर्यवेवसों

हारा । यहां जांतु विज्ञान की तरह मानव अपनी शारीरिक नतावट और

शारीरिक प्रतिमित्रा का ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं होता । समाजनास्त्री अर्थनास्त्री और इतिहासकार को मानव व्यवहार के उन स्वरूपों के भीतर

प्रविच्ट होना पढ़ता है जिनमें भानव इच्छा यश्चित स्वर्म होती है; उन्हें इस बात
कारता लगाना होता है कि उत्तक अध्ययन के विषय जो मानव है उनमें उस

प्रिया को करने की इच्छा वहां हुई जो उन्होंने की । पर्यवेवसक और

पर्यवेदग के बीच यह प्रास तरह का मंत्रंच इतिहास और सामाजिक विज्ञानों की

विशेषता है। इतिहासकार का दृष्टिकोण उसके प्रत्येक पर्यवेक्षण मे निश्चित रूप से मौजूद रहता है; इतिहास में सापेक्षता आरंभ से अंत तक निहित होती है। कार्ल मैनहीम के शब्दों में : 'पर्यवेक्षक के सामाजिक स्तर के अनुरूप ही उसके द्वारा एकवित, विभाजित और ऋमवद अनुभवों के स्वरूप भी अलग अलग होते है। " किंतु केवल यह सच नहीं है कि समाजशास्त्री के पूर्वग्रह अनिवार्य रूप से उसके सभी पर्यवेक्षणों में विद्यमान होते हैं। यह भी सच है कि पर्यवेक्षण की प्रक्रिया पर्यवेक्षण की विषयवस्तु को भी प्रभावित और परिवर्गित करती है। ऐसा दो परस्पर विरोधी रूपों में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन मानवों के व्यवहार का विश्लेषण और पर्यधारणाएं प्रस्तुत की जा रही हो, वे अपने लिए विपरीत परिणामों के प्वजान से चेत जाएं और तदनरूप अपने कार्य क्यापार में सुधार या परिवर्तन कर लें, फलत: इतिहासकार की भविष्यवाणी, चाहे वह कितने ही सटीक विश्लेपण पर आधारित क्यो न हो, आत्मविरोधी साबित हो जाए । ऐतिहासिक वेतना से युक्त लोगीं में इतिहास खुद को दहरा नहीं पाता इसका कारण यह है कि उसके पात नाटक के दूसरे प्रदर्शन के समय पहले से ही उसके परिणामी से वाकिफ होते हैं और इस तरह उनकी फियाए उस ज्ञान से प्रभावित हो जाती है।2

बोल्गेविक्त को पता था कि कासीसी कांति की परिणात एक नेपोलियन में हुई भी और उन्हें हर था कि कही उनकी अपनी क्यति की भी वहीं परिणात न हो। इसलिए ये ट्राइस्की पर अवश्यास करते थे यथीक उनके नेतायों में यह एकदम नेपोलियन जैमा लगता था और वे स्तालिन पर विश्वास करते थे यथीक उनके नेतायों में यह एकदम नेपोलियन जैमा लगता था और वे स्तालिन पर विश्वास करते थे यथीक उन्हें नेपोलियन से एकदम फिन्न था। मगर यह प्रक्रिया उन्हें दिया में भी सिक्रय हो सबती है। पोई अर्थनाह्यों, वर्तमान आधिक स्थितों की वैज्ञानिक व्याप्या करफे मात्री आधिक सवन्तता या विश्वास की महिष्यवाणि करता है, अगर वह वड़ा अर्थविध्येश है और उसके तक सटीक हैं तो जिस तस्य की वह भियायवाणी करता है उसके संभव होने में सहायक होता है। बिंद कोई राजनीति विज्ञानी ऐतिहासिक पर्यवेदाण के आधार पर इस पारणा का पोषण करता है कि निरकुण णासस स्तम होने ही वाला है तो यह निरकुण शासक के पतन में सहायक होता है। हरेक को पता है कि चुनाव मुस्ताची का चनाव के समय केता आवार होता है। वे अपनी जीत

कार्न मैनहीम . 'आइडियाचोंको ऐंड यूटोपिया', (1936), प्॰ 130.

<sup>2.</sup> संग्रक ने इस सब्दें की बयाना पुरुत्तर 'दि बोल्विधिक रिवोल्यूखन', 1917-1923,

i, (1950), पु॰ 42 पर उद्देव रिया है

की भविष्यवाणी इसलिए करते हैं कि उससे उनकी भविष्यवाणी की पृति ज्यादा संभावित हो सके; और ऐसी शका की जाती है कि अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, और इतिहासकार भविष्यवाणी करते हैं तो अक्सर अपनी भविष्यवाणी की परिणति को तीवतर करने के लिए अचेत भाव से सिकय होते हैं। इन जटिल संबंधों के बारे मे विना किसी हिचक के इतना तो कहा जा सकता है कि प्रवेक्षक और प्रवेक्ष, समाज विज्ञानी और उसके आकड़ों, इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच की परस्पर किया या घातप्रतिघात निरंतर होते रहते है और निरंतर बदलते रहते हैं। इतिहास तथा सामाजिक विज्ञानों का यह गूण विशिष्ट जान पड़ता है। मैं यहां इस बात पर टिप्पणी करना चाहंगा कि पिछले कुछ वर्षों मे कुछ भौतिक विज्ञानियों ने अपने विज्ञान के विषय में ऐसी वातें कही है जिनसे भौतिक जगत और ऐतिहासिक जगत में वड़ी स्पष्ट समानताओं के संकेत मिलते हैं। सबसे पहले वे अपने निष्कर्षों में अनिश्चय और अनिर्णय के सिद्धांत की बातें करते हैं। मैं अपने अगले आपण में इतिहास में निर्णयवाद या नियतिवाद की प्रकृति और सीमा पर चर्चा करूंगा। किंतु आधुनिक भौतिकी का अनिश्चयबाद विश्व की प्रकृति में निहित है या इसके बारे में हमारे अपूर्ण ज्ञान (यह मुद्दा अभी विवादग्रस्त है) का मात्र परिचायक है, मुझे भी ऐतिहासिक मिविष्यवाणी,करने में आज वैसा ही अनिश्चय का अनुभव होता और मैं मूछ वर्ष पूर्व किसी चरसाही व्यक्ति के द्वारा की गई भविष्यवाणी के अमसार इसमें स्वतंत्र इच्छा शनित का प्रवर्तन नहीं देख सक्या। दूसरे, हमे बताया जाता है कि बाधुनिक भौतिको में बृत्य और समय की दूरियों की माप 'पर्यवैक्षक' की अपनी गति पर निर्भर करता है। आधुनिक भौतिकी मे सभी मापों में दैविष्य की संभावना निहित होती है क्योंकि 'प्यंतेक्षक' और पर्यंतेक्ष्य के बीच कोई स्याई गंबंध स्यापित कर पाना अमंभव होता है; पर्यवेशक और पर्यवेदन विषय और विषयी दोनो पर्यवेक्षण के अतिम निष्कर्ष में शामिल होते है। नैकिन जबकि ये विचार इतिहासकार और उसके पर्यवेध्य पर अल्पतम परिवर्तन के साथ लागू हो सकते हैं, मैं संतोष के साथ नही कह सकता कि इन मंबंघो की तुलना सारत: भौतिक विज्ञानी और उसके विश्व के सबंघों के साथ की जा सकती है। हालाकि मेरी चेप्टा है कि वैज्ञानिक और इतिहासकार मे उन दृष्टि भेदों को जो उन्हें अलग करते हैं, बढ़ाकर नहीं बल्कि घटाकर प्रस्तुत स्थि। जाए। इस बात की कोशिक सामप्रद नहीं होगी कि इन दिप्टिभेदों को अपूर्ण समानताओं के आधार पर नजरअंदाज कर दिया जाए। में समझता हूं कि यह कहना उचित हो है कि भौतिस विज्ञानी का अपने

अध्ययन की वस्नु के साथ जो लगाव (इन्वाल्मेट) होता है, उससे समाज विज्ञान और इतिहासकार का अपने अध्ययन की वस्तु, विषय और विषयी का संबंध कही अधिक जटिल होता है। मगर बात यही खत्म नही होती। ज्ञान के परपरागत शास्त्रीय सिद्धांत, जो सत्रहवी, अठारहवी और उन्नीसवी शताब्दी की पूरी अवधि मे प्रचलित थे, उन सभी ने ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्ता और ज्ञान की वस्तु मे द्वित्व या अलगाव बनाए रखा । यह प्रक्रिया चाहे जैसे ध्यान मे आई हो, दार्शनिकों ने जो माडल बनाए उनमें कर्ता और वस्तु, मानव और वाह्य जगत को विच्छिन्न और अलग दिखाया गया। यही विज्ञान के जन्म और विकास का स्वर्णकाल था और ज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के रहनुमाओं के दृष्टिकोणों से बहुत गहरे प्रभावित हो रहे थे। वह इन सिद्धातों से ऐसे पेश आता था जैसे वे एकदम अगम्य और शत्रुतापूर्ण हो । अगम्य इसलिए कि समझ मे नहीं आते थे और शतुतापूर्ण इसलिए कि उन पर आधिपत्य जमाना या उन्हे कायू मे रखना मुश्किल था। आधुनिक विज्ञान की सफलता से यह दुष्टिकोण बहुत सशोधित हो गया है। आज का वैज्ञानिक प्राकृतिक प्रक्तियों के साथ सपर्प करने या ताकत आजमाने की बात नहीं सोचेगा, बल्कि उसके साथ समझौता करके बह उसे अपने उद्देश्यों में लगाने की बात सोचेगा। ज्ञान के परंपरागत शास्त्रीय सिद्धात आधुनिकतम विज्ञान पर फिट नहीं बैठते और भौतिकी पर तो सबसे कम। आश्चर्य नहीं कि पिछले पचास वर्षों से दार्शनिक उन पर प्रश्निच्छ लगाने लगे हैं और यह स्वीकार करने लगे है कि ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु और कर्ता एकदम विच्छिन्त न होकर एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे को प्राभावित करने बाले हैं। सामाजिक विज्ञानों के लिए इस मान्यता का बहुत बड़ा महस्य है। मैंने अपने पहले भाषण में मुझाया था कि इतिहास के अध्ययन पर परपरागत अनुभववादी सिद्धात को लागू करना कठिन है। मैं अब यह तक प्रस्तुत करना चाहगा कि सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में ज्ञान के किसी ऐसे सिद्धांत की क्षागु करना अनुचित है जो कर्ता और वस्तु के बीच विच्छेद का प्रतिपादन करता है नयोकि सामाजिह विज्ञानों के अध्ययन के साथ आदमी अपने दोनों ही रूपी भयीत वर्ता और वस्तु, सीजकर्ता और सीज के विषय के रूप में संबद्ध है। रामाजशास्त्र ने खुद को सश्लिष्ट विद्या के एक अंग के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी एक शागा 'ज्ञान का ममाजशास्त्र' की स्थापना की है। यद्यपि यह शासा अभी ज्यादा आगे नहीं वढ पाई है, इसका प्रमुख कारण यह है कि अभी यह ज्ञान के पारंपरिक मिद्धात के दायरे में ही घूम रही है। अगर आज आधुनिक भीतिक विज्ञान और आधुनिक सामाजिक विज्ञानों के प्रभावस्वरूप दार्शनिक इस दापरे को सोड़ कर निकल्ने के लिए उत्मुक हैं और ज्ञान की प्रक्रिया के उस पुराने बिलियर के गेंद जैसे माइल को बदलना चाहते हैं, जिसके अनुसार निष्यिय नेतना

पर आंकड़ों का बोझ लाद कर निष्कर्ष निकाले जाते थे, तो यह सामाजिक विज्ञानों के लिए, विशेषकर इतिहास के लिए सुभ है। बाद में इतिहास में बस्तुगतता की चर्चा करते समय मैं इन निषय पर आऊंगा। और अंत में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। मैं यहा इस दृष्टिकोण की चर्चा करूंगा कि इतिहास, जो कि धर्म और नैतिकता के प्रश्नों से गहराई मे जुडा होता है, साधारणतया विज्ञान से और अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी भिन्न होता है। धर्म के साथ इतिहास के संबंध पर मैं केवल उतना ही कहूंगा, जिससे इम मुंबंध में मेरी अपनी स्थिति स्पष्ट हो जाए । गंभीर ज्योतिपी होने के लिए विस्व के निर्माता और नियामक ईश्वर में विस्वास होना संगत है। परंतु इसके साय ऐसे ईश्वर मे विश्वास होना संगत नही प्रतीत होता जो इच्छानुसार किसी भी समय पहो की कक्षाएं बदल देता है, ब्रहण का समय बदल देता है, और नक्षत लोक के लेल के नियम बनाता बिगाइता है। इसी प्रकार, यह सुझाया जाता है कि एक गंभीर इतिहासकार ऐसे ईश्वर मे विश्वास रख सकता है, जो इतिहास के पुरे दौर का नियामक है और जिसने इसे अर्थ दिया है, मगर वह 'ओल्ड टेस्टामेंट' के ईरवर पर विश्वास नहीं कर सकता, जो अमेलिकाइट जाति की हत्या में भूमिका अदा करता है और जो शुआ की सेना को मदद देने के लिए दिन की रोगनी को आगे वढा देता है और तिथियों के साथ धोखाधडी करता है। और न ही किसी ऐतिहासिक घटना की ब्याख्या के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है। फादर दि आसीं ने अपनी एक नई पुस्तक में इसे विश्लेपित करने का प्रयाम किया है: 'इतिहास के विद्यार्थी के लिए हर प्रश्न के उत्तर में यह कहना कि मही ६४वर की मर्जी है उचित नहीं है। जब तक हम दूसरों की तरह पायिव घटनाओं और मानवीय नाटक को अच्छी तरह सुलझा समझ नही लेते, तब तक हमें व्यापक विवेचन की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए।" इस मत का भोड़ापन यह है कि यह घर्म को ताण के पत्तों के जोकर की तरह इस्तेमाल करता है और उसे किन्ही यास वानाशियों (दिको) के लिए मुरक्षित रखना चाहता है, उन वालाकियों के लिए जिन्हे और तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता । लूबर मतावलवी धर्म प्रचारक कार्ल वार्य ने इससे बेहतर किया था । उसने दैवी और पाथिव इतिहास

एम॰ गी॰ हो आधीं : दि सँग आफ हिस्ट्री : ते हुसर एँड गैकेड (1959), प॰ 164 । पीनितिकम ने बट्टन पट्टे यहाँ बान कहाँ थीं : 'बहा क्हाँ भी पटित होने वाली पटनाओं के नारणे का बना समाना समय हो, हुँचे देवताओं का गहरदा नहीं सेना चाहिए। ' (कै॰ कोन टिट्टू कारा 'दि च्योरी आफ दि पिक्शक कोटोट्यूनन इन ऐंटिसिटी' ज्यूपारें' 1954, पु॰ 390 पर उच्चा).

अध्ययन की वस्त्र के साथ जो लगाव (इन्वाल्मेट) होता है, उससे समाज विज्ञान और इतिहासकार का अपने अध्ययन की वस्तु, विषय और विषयी का सबंध कही अधिक जटिल होता है। मगर बात यही खत्म नही होती। ज्ञान के परपरागत शास्त्रीय सिद्धात, जो सत्रहवी, अठारहवी और उन्नीसवी शताब्दी की परी अवधि में प्रचलित थे, उन सभी ने ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्ता और ज्ञान की वस्तु में द्विरव या अलगाव बनाए रखा। यह प्रक्रिया चाहे जैसे ध्यान मे आई हो, दार्शनिको ने जो माडल बनाए उनमे कर्ता और वस्तु, मानव और बाह्य जगत को विच्छिन्न और अलग दिखाया गया। यही विज्ञान के जन्म और विकास का स्वर्णकाल था और ज्ञान के सिद्धात विज्ञान के रहनुमाओं के दिष्टिकोणो से बहत गहरे प्रभावित हो रहे थे। वह इन सिद्धातों से ऐसे पेश आता था जैसे वे एकदम अगम्य और शत्रतापुण हो। अगम्य इसलिए कि समझ मे नही आते थे और गत्रतापूर्ण इसलिए कि उन पर आधिपत्य जमाना या उन्हें काबू मे रखना मुश्किल था। आधुनिक विज्ञान की सफलता से यह द्विकोण बहुत सशोधित हो गया है। आज का वैज्ञानिक प्राकृतिक शक्तियों के साथ समर्प करने मा ताका आजमाने की बात नहीं सोचेगा, विलक्त उसके साथ समझौता करके वह उसे अपने उद्देश्यों में लगाने की बात सोचेगा। ज्ञान के परंपरागत शास्त्रीय सिद्धात आधुनिकतम विज्ञान पर फिट नहीं बैठते और भौतिकी पर तो सबसे कम । आश्चर्य नहीं कि पिछने पचास वर्षों में दार्शनिक उन पर प्रश्नविल्ल लगाने लगे है और यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु और कर्ता एकदम विच्छित्न न होकर एक दूसरे पर आधित तथा एक दूसरे को प्राभावित करने बाल है। सामाजिक विजानों के लिए इस मान्यता का बहुत बड़ा महस्य है। मैने अपने पहले भाषण में सुझाया था कि इतिहास के अध्ययन पर परपरागत भनुभववादी सिद्धात को लागू करना कठिन है। मैं अब यह तक प्रस्तुत गरना चाहगा कि सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में ज्ञान के किमी ऐसे सिद्धात की लागू करना अनुचित है जो कर्ता और बस्तु के बीच विच्छेद का प्रतिपादन करता है बयोकि सामाजिए विज्ञानों के अध्ययन के साथ आदमी अपने दोनों ही रूपों अर्थात कर्ता और वस्त, योजकर्ता और योज के विषय के रूप में गंबद हैं। समाजशास्त्र ने राद को संश्लिष्ट विद्या के एक अंग के रूप में स्यापित करने के उद्देश्य से अपनी एक शाम्या 'ज्ञान का समाजगास्त्र' की स्थापना की है। यदापि यह शासा अभी ज्यादा आगे नहीं वढ पाई है, इसका प्रमुख कारण यह है कि अभी यह ज्ञान के पारंपरिक मिछात के दायरे में ही घूम रही है। अगर आज आधुनिक भौतिक विज्ञान और आधुनिक सामाजिक विज्ञानों के प्रभावस्वरूप दार्गनिक इस दापरे को सोड़ कर निकतने के लिए उत्सुक हैं और ज्ञान की प्रक्रिया के उस पुराने विनियर्ड के गेद जैसे माइन को बदलना चाहते हैं, जिसके अनुसार निव्यिय घेतना

पर आंकडों का बोझ लाद कर निष्कर्ष निकाले जाते थे, तो यह सामाजिक विज्ञानों के लिए. विशेषकर इतिहास के लिए श्रम है। याद में इतिहास में वस्तगतता की चर्चा करते समय मैं इन विषय पर आऊंगा। बीर अंत मे मैं एक महत्वनुण विषय पर आता हं। मैं यहा इस दुध्टिकोण की चर्चा करूंगा कि इतिहास. जो कि धर्म और नैतिकता के प्रश्नों से गहराई मे जहा होता है, साधारणतया विज्ञान से और अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी भिन्न होता है। धर्म के साथ इतिहास के मंबंध पर मैं केवल उतना ही कहगा, जिससे इम मंबंध में मेरी अपनी स्थित स्पष्ट हो जाए। गभीर ज्योतिपी होने के लिए विद्य के निर्माता और नियामक ईश्वर में विद्याम होना गंगत है। परंतु इसके साथ ऐसे ईश्वर में विश्वास होना सगत नहीं प्रतीत होता जो इच्छानसार किसी भी समय प्रहों की कक्षाएं बदल देना है, ग्रहण का समय बदल देता है, और नक्षत्र लोक के लेल के नियम बनाता विगाइता है। इसी प्रकार, यह सुझाया जाता है कि एक गंभीर इतिहासकार ऐसे ईश्वर से विश्वास राम सकता है, जो इतिहास के परे दौर का नियामक है और जिसने इमें अर्थ दिया है, मगर यह 'ओल्ड टेस्टामेट' के ईस्यर पर विश्वास नहीं कर सकता, जो अमेलिकाइट जाति की हत्या मे भमिका अदा करता है और जो शुआ की सेना की मदद देने के लिए दिन की रोगनी को आगे बढ़ा देता है और तिथियों के साथ घोरताधड़ी करता है। और न ही फिसी ऐतिहासिक घटना की व्याख्या के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है। फादर दि आसीं ने अपनी एक नई पुस्तक में इसे विदलेपित करने का प्रयाम किया है : 'इतिहास के विद्यार्थी के लिए हर प्रदन के उत्तर में यह कहना कि यही ईश्वर की मर्जी है उचित नहीं है । जब तक हम दूसरों की तरह पार्थिय घटनाओं और मानवीय नाटक को अच्छी तरह सुबझा समझ नही लेते. तब तक हमे व्यापक विवेचन की ओर अग्रमर नहीं होना चाहिए।" इस मत का भोडापन यह है कि यह धर्म को ताम के पत्तों के जोकर की तरह इस्तेमाल करता है और उसे किसी पाम पालारियों (दिको) के लिए मुरक्षित रखना चाहता है, उन पालारियों के लिए जिन्हें और तरीकों से पूरा नहीं विया जा सबता । सूपर मसावलंबी धर्म प्रचारक कार्स वार्य ने इससे बेहतर किया था। उसने देवी और पाधिय इतिहास

एम० मी० दी आभी : दि सेंग बाक हिन्दुं। नेतृत्वर ऐंट ग्रेवेड (1959), प्० 164 । पीनिकम ने बहुत पहले यहाँ बात वहाँ भी ''अहा वहाँ भी पटित होने वाली पटाममें के बारमां व पत्रा मागान समय हा, हमें देवाओं का लहाब नहीं नेता चाहिए।' (के बोन दिएक द्वारा दि क्यों के बाद दि मिश्यद वाटोह्यमत इस ऐंडिवरों' स्पूरावें', 1954, पु॰ 390 पर उद्भुत).

किए बिमा करेंगे और इतिहास ऐसा ताश का खेल है जिसे जोकर के बगैर सेला

जाता है।

नैतिकता के माथ इतिहास का मबंध कही ज्यादा जटिल है और अतीन में इससे संबंधित परिचर्चाओं में कई तरह की सदिग्यताएं रही हैं। आज इस यात पर तर्क करना एकदम गैरजरूरी हो गया है कि इतिहासकार को अपने इतिहास में आने वाले चरित्रों के व्यक्तिगत जीवन पर नैतिक फैसी नहीं देने चाहिए। इतिहासकार और नैतिकताबादी के बैचारिक आधार एक नहीं होते। क्षाठवा हेनरी बूरा पति मगर अच्छा राजा हो सकता है मगर इतिहासकार को उसके पति रूप से बही तक मतलब है, जहा तक वह इतिहास की धारा की प्रभावित करता है। अगर उनकी नैतिक विमखना का उतना ही कम प्रभाव जनजीवन पर पहला जिलना हैनरी दिलीय का, तो इतिहासकार को उसमें मोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह निवम गुणो और दीयो दीनों पर लागू होगा। पारचम्र और आईस्टीन का व्यक्तियत जीवन निहायत साफ मुथरा एक तरह से साध्तापूर्ण कहा जा सकता है। मगर मान तीजिए वे चरिपहीन पनि. कर पिता और बर्दमान माथी होते तो बया उनकी ऐतिहासिक उपलब्धिया किसी प्रकार सम होती । और ये जपत्रव्धिया ही इतिहासकार के अध्ययन का विषय है। कहा जाता है स्वाधिन का अपनी दूसरी पत्नी के साथ अच्छा भवतहर नहीं था. मगर मोवियत माधनो के इतिहासकार के रूप में इसने में ज्यादा गरोकार

महसूस नहीं करता । इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तिगत नैतिकता का कोई महत्व नहीं है या कि नैतिकता का इतिहास, इतिहास का वास्तविक अंग नहीं है । भगर इतिहासकार अपनी पुस्तक के पृष्ठों पर आगे वाले चरित्रों के जीवन पर नैतिक फैमले देने के लिए अपने वास्तविक दागित्व के रास्ते से अलग नही हटता । इसतिए कि उसके पास करने को और भी बहुत से काम हैं ।

जनकायों पर नैतिक आरोप लगाने के प्रश्न से कहीं वड़ी अस्पष्टताएं पैदा होती है। अपने चरित्रों पर नैतिक फैसले देने के कर्तव्य पर विश्वास करना इतिहासकारों के लिए काफी पुरानी बात है। मगर उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटेन के पहले यह इतना जोरदार कभी नहीं रहा क्योंकि युग की उपदेशात्मक प्रवृति भीर व्यक्तिवाद के प्रयत प्रभाव ने इसे बढाया था। राजवेरी का कथन है कि दरबस्त अंग्रेज नेपोलियन के बारे में मूरात: यह जानना चाहते ये कि क्या वह 'प्रच्छा आदमी था।' में हेटन की लिखे अपने पत्र में ऐक्टन ने लिखा: 'नैतिकता की कठोरता में इतिहास की शक्ति, गरिमा और उपयोगिता का रहस्य निहित है।' और उन्होंने इतिहास की विवादों का निर्णायक, बहकते हुए का प्रथप्रदर्शक, और उस मैतिक स्तर का समर्थक बनाने का दावा किया जिसे भौतिक शक्तियां सया धर्मे लगातार दवाना चाहते हैं। वस्तूपरकता और ऐतिहासिक तथ्यों की सर्वोच्चता पर ऐवटन के प्राय: रहस्यमय विश्वास से ही यह दृष्टिकीण पैदा हुआ है। इन दिन्दकोण के अनुमार इतिहास के नाम पर इतिहासकार, ऐतिहासिक घटनाओं में भूमिका अदा करने वाले बरिकों पर नैतिक फैसले देने की एक तरह की पराऐतिहासिक क्षमता की आवश्यकता तथा अधिकार महस्य करने लगता है। यह मनीवृत्ति अब भी कभी कभी अनदेशित रूपों में प्रकट ही जाती है। 1935 में मुगोलिनी ने अबीसीनिया पर जो हमला किया था उसे घो० दायनबी 'जानवृत्र कर किया गया व्यक्तिगत पाप'े की गंता देते है और पहले उद्धत निषंध में गर आइसामा मिलन बहुत जोर देकर कहते हैं कि 'यह इतिहासकार का कर्तका है कि यह 'वालंभेन या नेपीलियन या चंगेजको या हिटलर या स्तालित भी उनके द्वारा किए गए करमेश्रो के लिए निदा करें।'" श्रो० नोऐल्म ने इस

रीबरेरी : 'नेग्रोनियन : दि सास्ट चेंब', प्॰ 364.

<sup>2</sup> ऐस्टन · 'दिस्टारिश'न एनेज ऐंड स्टबीब', (1907), पु॰ 505

 <sup>&#</sup>x27;वर्ष आक इटलेबान अपेडां, 1935, ii, 3.

<sup>4.</sup> माई॰ बॅनिन , हिन्टोरिस्स होन्डिबिनिटी, पु॰ 76-77.

तार बारमाचा की मनोबृति उत्नीसकी सदा के उस कटोर पुराणवंशी न्यायदिक विद्युस जेम्स

विचार का पर्याप्त विरोध किया है। उन्होंने अपने उद्धाटन भाषण में मोटले हारा की गई फिलिप ढितीय की भरमना यदि ऐसे दोप होते हैं जो उसमें नहीं से, तो उसका केवल यह है कि मानव स्वभाव में पूर्णता मंभव नहीं है, भले हो दुर्गुणों की हो) और स्टब्ब हारा दिया किंग जान का वर्णन ('आदमी के लिए सरजावनक हर अपराध से भरा हुआ') उद्धत किया है और उन्हें इतिहासकारों ह्वारा व्यक्तियों पर आरोपित किए गए नैतिक फैमलों के द्ष्यांत के रूप में किया है, ऐसे फैनले जो इतिहासकार के अधिकार सीमा के बाहर है : 'इतिहासकार स्वायाधीय नहीं होता, कांसी चढ़ाने वाला स्वायाधीय तो करई नहीं।' मगर फोरो ने इस मुद्दे पर एक अच्छा वक्तव्य दिया है, जिसे मैं उद्धत करना चाहता हूं:

वादी उस महान अंतर को भूल रहा है कि हमारे न्यायाधिकरण (कानूनी या मैतिक) आज के न्यायाधिकरण हैं, जिनका प्रावधान जीवित, सिम्म खतरागं व्यक्तियों के लिए हुआ है, जबकि वे दूमरे लोग अपने समय के न्यायाधिकरणों के लिए हुआ है, जबकि वे दूमरे लोग अपने समय के न्यायाधिकरणों के सामने वेश लो चुने हैं और वोशारा दिवत या मुक्त नहीं किए जा सकते। वे किसी भी न्यायाधिकरण के प्रति जिन्मेदार मही हैं क्योंकि वे अतीत भी पाति में पहुंच चुके हैं और कोई भी फैसला उन पर लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय उस फैमले के जो उनने नामों के मान में प्रविच्या करने के लोग जो इतिहास लिखने के नाम पर, न्यायाधीयों के स्पर्ध में तरे नेतें हैं कियी को सहा जा दी, किमी को यहा छंडा नवॉकि वे समसते हैं कि यह इतिहाम का काम हैं 'ऐसे मोगों के पात ऐतिहासिक समझ नो कमी होती हैं।'

स्टेमेन मी याद दिनाता है 'इन प्रशार की बदारी मानून दम मिदाल पर आयारित है कि अपस्ताधी से पूचा करता नैतिक रूप से विचन है—इस बान की आवमरता है हिं आराधियों में नक्ष्म का जाए और उन्हें दिए गए वह इस गए रहे हैं। हिं रागे पह नक्ष्मत आप और उद्दात क मानून इस तह है इस्ट्रेस यहा प्रश्निक स्त्रीमान में प्रदीत नक्ष्मते हुए हैं वहा तह इन्हें प्रदीतन किया जाए' (ए हिंग्ड्री आफ दि निमित्त सा धान दर्गक है हुए तह इन्हें प्रदीतन किया जाए' (ए हिंग्ड्री आफ दि निमित्त सा धान दर्गक (1883), is, पू॰ 81-82, जिम्मा उद्दरण एगं रिन्तिनित्र हमा तह इस प्रमुख्य हमें प्रदीति किया आप दिन्तिनित्र हमें प्रमुख्य हमें प्रदीति हमें प्रश्निक हमें प्रश्निक स्त्रीति हमें स्त्रीति किया अप दिन्ति मानी हमें प्रसीति हमें हमें किया अपराध दिमानी स्वीकार नहीं करते, तिनन में सा उनने विरोध प्रदू हिंद मने और मही में प्रीप्त प्रसाद अपराध हों।

<sup>1.</sup> दी • नीपतम दि हिस्टोरियन ऐंड वैरेक्टर (1955), व् • 4-5, 12, 19.

<sup>2</sup> बी. मोमे हिस्ट्री ऐव दि स्टोरी आफ सिनटीं. (अर्थनी अनुवाद, 1941). पू॰ 47.

अगर कोई इस वनतव्य के आधार पर यह कहे कि हमें हिटलर या स्तालिन या आप चाहें तो सिनेटर मैंकार्थी पर नीतिक फसने देने का अधिकार नहीं है तो यह यनत होगा क्योंकि ये तीनो व्यक्तित हम में से अधिकाय के समकातीन ये और जिन लोगों ने इनके हाथों प्रत्यक्ष या परोक कर पाए थे, उनमें से लायों सोग अब भी जीवित है और इसी कारण चूकि हमारे निए इन व्यक्तियों तक इसिक्य के पूर्व हमारे निए इन व्यक्तियों तक इसिक्य के प्रत्यक्ति हमारे कि हम पूर्व को प्रत्यक्त में पहुंचना संभव नहीं है इसीलिए यह भी संभव नहीं है कि हम पुद को उन दूसरी है सियतों से अलग कर लें जिनके आधार पर उनके कार्यों का नीतिक मूच्याकन करना हमारे लिए व्यायोंचित हो सकता है। समकालीन इसिहासकार के लिए यह एक सिसक या कहे कि पास झिसक का कारण है। मगर आज अगर कोई वार्लमन या नेपोलियन की भरमँना करे तो उसी इससे क्या हो। स्वार स्वार हो।

अतएव हम इतिहासकार को फांसी देने वाले ज्यायाधीय की भूमिका को रह करें और इससे कठिन किनु ज्यादा लाभदायक प्रकन पर विचार करें और वह है व्यवितयों के बजाय घटनाओं, सस्याओं और अतीत की नीतियों पर नैतिक फैसले देने का प्रमन । इतिहासकार के लिए ये फैसले महत्वपूर्ण होते हैं और वे सोग जो व्यवित्यों पर नैतिक फैसले देने के बड़े हिमायती होते हैं कभी वभी विना जाने किसी दक्ष या समाज के लिए निर्देशियता का प्रमाण पेण करते हैं। फोसीसी इतिहासकार की खेंगे, नेपोरियन के युद्धों में विनास और रक्तपात से फारीमी फांति को वायिरवमुक्त करने के इरादे से उननी जिम्मेदारी 'एक मेनानायक (जनरल) के अधिनायकवाद' पर रखता है 'जो स्वमाव से ही ' गांति और क्यवसा से संतुष्ट नहीं रहता था।'' जमेंनी के लोग आज के दिवहासकारों डारा हिटलर के व्यवित्यत दुरायरण की निदा का क्यायत करते हैं, और दसे उन मुण की, जिसने हिटलर को जन्म दिया था, नैतिकता पर दिवहासकार डारा हिए गए कैंगनो की अपेक्षा अधिक स्वीत्यत्य मानते हैं।

हमी, जंग्रेज और अमरीकी लोग आने गामूहिक दुष्ट्रत्यों के लिए स्तानिन, नेविन पैयरमेन और मैकामों के व्यक्तिगत जीवन पर हमने गुरू कर देते हैं। दतना ही नहीं व्यक्तियों को नेविन्ता से संबंधित प्रथमा भी उतनी हो। अमपूर्ण और कारत्य भरी हो मननी है जिननी निता गया यह स्वीकार करना कि दान नुग के नुष्ट स्वामी जेने दिनारों वाने थे, दान प्रया को अनेतिक करार देवर उसकी निदा करने में लगानार मुकरने का निर्फ एक

पीपुरन एर निश्चित्रद्वेशन, खड xiv, . नेपीनियन', पू. 58.

वहाना रहा है। 'कमगर या कजिंकोर को पूजीवाद जिस स्वामीरहित दासत्व में डाल देता है' उसकी चर्चा करते हुए मैक्सवेवर ने यह तक ठीक ही दिया है कि इतिहासकार को इन मस्थानों पर नैतिक फैसने देने चाहिए न कि उन व्यक्तियों पर जिन्होंने इनका निर्णय किया था। ' डिलिहासकार किसी एक निरमुक्त आसक पर फैमना देने के लिए नहीं बैठता। किंतु उससे यह भी उम्मीद नहीं रेता आती कि नह पूर्वी निरंकुशवाद और परिक्तियन एपेंस के संस्थानों के बीच तटस्थ और लापरवाह नहीं रह सकता। यह किसी एक दास स्वामी के बीच तटस्थ और लापरवाह नहीं रह सकता। यह किसी एक दास स्वामी पर फैसने नहीं देता, किंतु दास प्रधा वाले किसी समाज पर फैसने देने से उसे नहीं रोका जा मकता। जैसा मैं पहले कह चुका हूं ऐतिहासिक तथ्यों के पीछे कुछ ब्यास्पाए होती है और ऐतिहासिक व्यास्पा से नैतिक फैसने जुड़े हुए है, पैसे 'नैतिक फैसने' सब्द पर आपको आपित हो तो आप घोड़ा पक्षातिह न सा सगने वाला सव्य 'मूल्य निर्धारण' उसकी जगह पर रख लें।

यह हमारी कठिनाइयों की शुरुआत भर है। इतिहास संघर्ष की वह प्रक्रिया है, जिसमे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृछ दल (ज्यादातर अपरोक्ष रूप से ही) दूसरों के मुख्य पर निष्कर्ष निकालते है, चाहे वे निष्कर्ष प्रशसारमक हों या निदारमक । हारने वाले को इसका मूल्य चुकाना पड़ता है । इतिहास मे यातनाएं सदा स्थानीय होती है। इतिहास के प्रत्येक महान दौर में विजयों के साथ साथ पराजय की स्थितिया भी होती है। हमारे पास ऐसा कोई माप नहीं है जिससे कुछ लोगों के लाभ को दूसरों के त्याग के समत्त्य मान लिया जाए इसलिए यह एक अत्यत उलझा हुआ प्रश्न है। फिर भी ऐसा एक सनुलन बनाना ही पड़ता है। यह विशेष रुप से इतिहास की समस्या नहीं है। सामान्य जीवन में हम छोटी बुराइयों को चुनने या यो कहें कि अच्छे फल के लिए बुराई की स्वीकार करने की मजबूरी को स्वीकार कर लेते है, मदापि हम इसे अक्सर स्वीकार करना नहीं चाहते । इतिहास मे इस प्रक्न गर प्रिकास का मृत्य' और 'ऋति का मृत्य' दीयंकी के अतर्गत चर्चा की जाती है। यह हमें गलत दिशा में ले जाती है। जैमा कि बेकन अपने 'आन इन्नोवेगंम' शीर्पक नियध में कहता है : 'प्रथाओं को आगे चलाए जाना उतना ही उपन पुथल से भरा हुआ होता है जितना नई पद्धतियों का आविष्कार। रेशियत्व का मून्य अरप मुबिधा प्राप्त लोगो पर उतना ही भारी पड़ता है जितना नई पद्धतियों के आविष्कार का दवाब उनपर पड़ता है जो मुनिधाहीन होते हैं।

2. मेंश्मदेशर इन 'एमेज इन गोनियोत्तोजी', (1947), पू॰ 58 पर उज्जून.

## इतिहास, विज्ञान और नैतिकता 83

यह सिद्धांत कि अल्पसंस्थकों के भने के लिए बहुगंद्यकों की यंत्रणा और गोपण उचित है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से परिलक्षित होता है और यह सिद्धात उतना ही नया है जितना पुराना । डा॰ जानसन बडी युराई के समस छोटी युराई चुनने के सिद्धांत का इस्तेमाल बतेमान आधिक असमानता को उचिन ठहराने के लिए करते हैं: 'सभी दुखी रहे इससे बेहतर है कि कुछ प्रमान रहे और समानता की स्थिति में सभी का दुखी होना अनिवार्य है।'' मगर सीव परिवर्शन काल में यह प्रका अपनी पूरी नाटकीवता के साम उभरता है और यही पर इगके प्रति इतिहासकार के क्ष्य का अध्ययन करना हमें सबसे आसान समता है।

आइए हम 1780 से 1870 के बीच ग्रेंट ब्रिटेन के उद्योगीकरण की यहानी को लें। प्रत्येक इतिहासकार औद्योगिक काति को निश्चय ही बिला यहस के, एक महान और प्रगतिकील उपलब्धि के रूप में स्वीकार करेगा। इसके साथ ही वह किसानों की जमीन से बंदरानी, अस्वास्त्र्यकर कारखानों और गदी बस्तियों में मजदरों के समहीकरण, बाल श्रम के शोपण आदि की भी चर्चा करेगा। यह शायद बहुंगा कि व्यवस्था की कार्यपद्धति में बुराइया थी और यह भी कि मूछ मालिक औरों की अपेक्षा ज्यादा कठोर थे और ब्यवस्था के स्थापित हो ु जाने पर धीरे घीरे विकमित होने वाली मानवीय चेतना का भी घोडी भावकता के साथ जिक करेगा। मगर वह गभवतः विना कहे यह मान नेगा कि उद्योगीयरण के लिए दिए जाने वाले मह्य के रूप में, कम से कम इसके आर्मिक विकास के समय, उत्पीडन और शोषण को रोका नहीं जा सकता। और हमने ऐसे किसी इतिहासकार का नाम नहीं सुना है, जिसने बहा हो कि उद्योगीकरण का जो मूल्य चुकाना यह रहा है, उसे देखते हुए वही बेहतर होगा कि विकास को स्पर्मित कर दिया जाए और उद्योगीकरण रोक दिया जाए। अगर ऐसा कोई इतिहासकार हो भी तो वह चेस्टर्टन या बेलोक स्कूल का इतिहासकार मानून जाएगा। ऐमा मानना विचत भी है, पर गमीर इतिहासकार

1. बोगवेन साइट आफ शास्टर आतनान, 1776 (एनसीमेन, सन्दर्ग, 11. पू॰ 20) स्ट्यास्ति। वा यही पूण है, वर्षहार्ट (अबसेट आत हिन्दी ऐंद हिन्दीरीयान, पू॰ 85) विवास के तिवार हुए सोगी थी जीत कर आही पर आंतु बहुता है 'लो' उसने अनुसार उस विवास के विवास के विवास करना हिम्मा चाहते थे', समय यह खुद आधीत स्वयस्य के किसार हुए उन भोगों की आही वे बारे से कुछ नहीं वरना वितर्व यास सुर्धाण रचने को कुछ नहीं वरना वितर्व यास सुर्धाण रचने को कुछ नहीं वरना वितर्व यास सुर्धाण रचने को कुछ नहीं हो।

उसे गभीरता से नहीं लेंगे। यह मेरी विशेष रुचि का उदाहरण है क्योंकि सोवियत रूस के इतिहास लेखन के सिलसिले में मैं उस स्थल पर आ पहुंचा हूं जहां उद्योगीकरण के लिए बढ़ा किए जाने वाले मल्य के रूप में किसानों के समृहीकरण की समस्या पर मुझे विचार करना है। और मैं जानता हं यदि मैं ब्रिटिश औद्योगिक काति के इतिहासकारों की तरह समूहीकरण की ब्राइयों और ऋरताओं की निंदा करूं और इसकी प्रक्रिया की उद्योगीकरण के लिए आवश्यक तथा उचित ठहराऊं तो मेरे ऊपर मनमानी करने और बराइयों के प्रति सहनशील होने का आरोप लगाया जाएगा। पश्चिमी देशो द्वारा उन्नीसवी शताब्दी में एशियाई और अफ्रीकी देशों को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को न केवल विश्व की अर्थव्यवस्था पर पडने वारी फौरी प्रभाव के कारण वरिक इन देशों की पिछडी जनता पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव के कारण भी माफ कर देते है। कहा जाता है कि आधुनिक भारत बिटिश शासन का ही शिश है और आधानिक चीन उन्नीसवी शताब्दी के पश्चिमी साम्राज्यकार और रूसी काति के मिले जले प्रभाव की उपजा दुर्भाय की वात यह है कि जिन चीनी मजदूरों ने बदरगाहों पर स्थित पश्चिमी देशों के कारखानी में पसीना गिराया या दक्षिण अफीका की खानो में खटते रहे या प्रथम विश्वपुद्ध में पश्चिमी युद्ध क्षेत्रों में मौत का मुकाबला करते रहें, वे चीनी कांति से प्राप्त लाभ या गौरव का उपभोग नहीं कर सके। किसी चीज का दाम चुकाने वाले उसका लाभ शायद ही कभी उठा पाते है। एगेल्स का प्रसिद्ध उद्धरण इस सदर्भ में बेहद उपयक्त है :

इतिहास सभी देवियों में ज्यादा कूर होता है और न केवल युक्र में, यिक्त गाति काल के आधिक विकास में भी अनिगतत लागों के ऊपर से अपना विजय रच दौडाता चला जाता है। और हम स्त्री पुरुष दुर्भाग्यण्या इतने नाममक्ष हैं कि जब तक हम अपने अतिगय करों द्वारा प्रेरित नहीं होने, तब तक बास्तिमक प्रयति के निए काम करने का साहम नहीं जुटा पाते।

इवान गरामाओय का प्रसिद्ध विरोध एक तरह का बोरोचिन छन है। हम समाज और डितिहाग में जन्म नेते हैं। ऐसा एक भी क्षण नही आता जब हमें यह प्रवेश पत स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वनत्रता मिसती हो। धर्मशास्त्री

वैतियस्मत को लिया गया 24 करानी, 1893 का पत्र, कार्ल मामसे ऐंड पीडरिक एपेला: करेगपाडेमेज 1846-1895 (1934), पूर्व 510 से उद्भुत.

की तरह इतिहासकार के पास भी मंत्रणा की इस समस्या का कोई निष्कर्पाटमक उत्तर नहीं होता। वह भी अल्प बूराई और वहत कल्याण के सिद्धांत का सहारा लेता है। मगर बया इससे यह साबित नहीं होता कि वैज्ञानिक के विपरीत इतिहामकार का अपनी सामग्री की प्रकृति के बारे में इस तरह के नैतिक निष्मर्प के प्रश्नों से जुझना इतिहास को मूल्यों के पराऐतिहासिक मापदढ के बधीन करना है ? मैं ऐसा नहीं सोचता। आइए, हम मान सें कि 'अच्छा' और 'बूरा' जैसी अमृत धारणाए और उसके बधिक अपमिथित रूप, इतिहास की परिमीमा के बाहर है। मगर फिर भी ऐतिहासिक नैतिकता के अध्ययन में ये अवधारणाएं वही महत्व रणती है जो भौतिक विज्ञान के अध्ययन मे गणित और तर्व के फार्मको का होता है। ये विचार की अनिवार्य श्रीणया है, सगर ये तभी तक अर्थहीन रहती है, जब तक कोई विशिष्ट विषययस्तु उनमे अनुस्यूत नहीं होती। अगर आप चाहें तो इनके लिए एक दूनरी उपना ले नकते हैं। नैनिक धारणाएं जिन्ते हम रोजमर्रा के जीवन और इतिहास पर लागू करते हैं, बैक के चेक की तरह होती है, जिनका कुछ भाग मुद्रित और कुछ निधित होता है। छवा हुआ हिस्मा ऐसे अमृत शब्दों का होता है जैसे स्वतंत्रता, एकता, न्याय और प्रजातंत्र सादि। ये आयश्यक श्रेणिया है। मगर यह चेश तब तक मृह्यहीन रहता है जब तक हम लिग्नित धाने न भर दें और यह तय न कर दें कि हम किन्हें कितनी स्वत बता देना चाहते हैं, किन्हें हम समानता देते है, और किम सीमा तक । जिस सरीके से समय समय पर इन चेक की हम भरते है वह इतिहास का तरीका है। जिस प्रक्रिया में अमृतं नैतिक धारणाओं को हम ऐतिहासिक विषययस्त प्रदान करते हैं वह एक ऐतिहासिक प्रतिया है। दरअस्त हमारे नैतिक निष्मपे और फैसले एक अवधारणात्मक ढांचे के भीतर ही तय किए जाते हैं यह ढांचा हमें इतिहास से ही प्राप्त होता है। नैतिक प्रश्नों पर समकालीन अंतर्राष्ट्रीय विवाद का यह मर्वत्रिय रूप दरअरूप स्वत बता और प्रजातंत्र के दो विरोधी दायों का ही एक वियाद है। ये नैतिक धारणाएं अमूने हैं और नारे विषय में स्वीहन हैं। मगर उन्हें जो विषययम्तु प्रदान की जाती है, वह नमय और स्थान के अंतर में पर मानवीय इतिहास में भिन्न भिन्न रही है और उनके प्रयोग से सबद कोई भी पास्तविक प्रश्न ऐतिहासिक सदर्भ में ही चर्चा का विषय बन सकता है। आदए भीड़ा रूम सीक्षिय उदाहरण से । आबिक उपपति की धारणा को एक बन्तुगत सथा विवादरीन मानरंड के रूप से स्वीकार करने की और उसके आधार पर शायिक मीतियों की परीक्षा करने और निर्दार्य निकासने की कोशिश की गई है। मगर यह बोशिय ग्राद्य अगवात हो जाती है। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के सहरादन पर दिने निर्दानकार मुख्या: विनियोजन की धरनेना करने है और देसे मरीपं आधिक प्रतियाओं से हरवक्षेत्र करना सानने हैं ह उदाहरकार्य विनियोजन

अपनी मून्य निर्धारण नीति में माग और पूर्ति के नियम से आबद्ध होना स्वीकार नहीं करते और विनियोजन के अंतर्गत मून्यों का कोई तकरूप आधार नहीं होता। यह सच हो सकता है कि अक्सर विनियोजक अताकिक दंग से व्यवहार करते हैं जो मूलंतापूर्ण भी माना जा सकता है। मगर आस्त्रीय अयंशास्त्र की 'आयंक उपपत्ति' के आधार पर उनका मून्यांकन नहीं किया जाना वाहिए। व्यक्तित्र रूप से में इस तक के अपन में हूं कि बनियोजित तथा अनियंतित 'अहस्त्रक्षेत्र' को आर्थिक नीति मूजतः तक होन थी और उस प्रक्रिया में 'आर्थिक उपपत्ति' को लाग् करना ही विनियोजन है। मगर यहा में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक कियाओं पर फैसले देने के लिए एक अमूर्त पराऐतिहासिक मानदंड का निर्माण असंभव है। दोनों ही पक्ष इस तरह के मानदंड में अनिवार्ग रूप से ऐसी विजिट्ट विययवस्तु की खोज करते हैं जो उनकी अपनी ऐतिहासिक स्थितियों और महत्वाकांकाओं के अनुरूप हों।

यह उन तोगो के विरुद्ध एक प्रामाणिक अभियोग है जो एक पराऐतिहासिक मानदह बनाना चाहते है, जिसके आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियो पर फैसले दिए जा सकें, चाहे वह मानदंड धर्माचार्यो द्वारा उपदिष्ट किसी दैवी शवित से प्राप्त हुआ हो या एक स्थिर 'तर्कशित' या 'प्रकृति' से प्राप्त हुआ हो, जिसका 'जानागम' के दार्शनिक प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानदड के प्रयोग के ही दोप होते हैं या कि मानदंड में ही लुटिया होती हैं। दरअस्ल बात यह है कि इस प्रकार के मानदड का निर्माण ही गैरऐतिहासिक है और इतिहास की सारवस्तु के विपरीत है। अपने पेरी से इतिहामकार जिस प्रश्न को लगातार पूछने के लिए बाध्य है, उसका यह मानदंड बडा ही रुदिबद्ध उत्तर देता है और जो इतिहासकार इन प्रश्नों के उत्तर पहले से लेकर काम करता है वह अपनी बाद्यो पर पट्टी बाध कर काम करता है और अपने पेशे के साथ न्याम नहीं करता। इतिहास एक आंदोलन है और सुराना आदोलन में अंतनिहिन होती है। इसी कारण इतिहासकार अपने नैतिक निष्कर्प 'प्रगतिशील', 'प्रतिकियाधील' जैसी तुलनामुलक घटदावली में देते हैं, न कि 'अच्छा' और 'यूरा' जैंगी निर्णयात्मक और समझौनाविहीन घटदावली में । इम प्रकार वे विभिन्न समाजो तथा ऐतिहासिक परिदृश्य को परिभाषित करने की कोशिश करते है, परतु यह कोशिश किसी बंधे बंधाए मानदंड के आधार पर नहीं यत्कि एक को दूसरे की तुलना में रख कर की जाती है। और फिर जब हम इन तथाकथित बच बचाए और अतिरिक्त ऐतिहासिक मूल्यों की परीक्षा करते है तो पाते है कि इनकी जड़ें भी इतिहास में ही हैं। एक विशेष समय और स्थान पर एक विशेष मृत्य या आदर्श का जन्म क्यो हुआ दुमै उस समय और स्थान

को ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा ब्याख्यायित किया जा सकता है। समानता, स्वतत्रता, न्याय, या त्राकृतिक नियम जैसे अनमानाश्चित आदर्शों का बास्तविक स्वरूप एक काल से दूसरे काल और एक महादीप से दूसरे महादीप में बदलता रहता है। प्रत्येक दल के अपने मृत्य होते है, जिनकी जड़ें इतिहास में होती है। प्रत्येक दल बाहरी तथा असविधाजनक मध्यो के आगमन से अपनी रक्षा करता है और ऐसा वह कछ विदात्मक महावरों, जैसे बर्जवा और पंजीपति या अवजानोष्ट्रिक और अधिनायकवाट या अंग्रेज विरोधी या अमरीका विरोधी जैसे अधिक स्पष्ट शब्दों को उछाल कर करता है। समाज तथा इतिहास से असबद्ध अमतं मानदह या मृत्य वैसा ही दिष्टिश्रम है जैसा अमृतं व्यक्ति । गमीर इतिहासकार वह है जो मन्यों के इतिहासाधित चरित्र को पहचानता और स्वीकार करता है, न कि यह जो अपने मृत्यों के लिए इतिहासातीत चन्नवादिना मा दावा मरता है। हमारे विश्वास और हमारे मानदड इतिहास के अग है और वे भी उमी तरह ऐतिहासिक छोज के विषय हैं जैसे मानवीय बावशार का कोई और पहल । बहुत कम बिज्ञान और सभी सामाजिक विज्ञान पूर्व स्वाधीनता कर दावा कर गरुते हैं। मगर इतिहास खद से बाहर की किमी चीन वर आधारित मही है और यह चीज इसे किसी भी और विज्ञान से अलग करती है।

इतिहास द्वारा विज्ञानो की पहित में गामिल होने के दावे के विषय में मैंने जो नहने की कोशिण की है उसे सक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। विज्ञान शब्द पहने ही ज्ञान की इतनी विभिन्न शायाओं और उनके द्वारा अपनाए जाने वाल विभिन्न तरीको और तकनीकों को अपने में समाहित किए हुए है कि इमे दिलान में शामित करने वालों के बदल इसे विज्ञान में न शामिल करने वाली पर ही अपने पक्ष को प्रमाणित करने की जिल्मेदारी है। महस्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास को विज्ञान की पंक्ति से यहिण्डल करने का सर्व बैलानिकों का नहीं है. बल्कि ऐसे इतिहासकारों और दार्गनिको का है, जो मानवीय ज्ञान की एक जाया के रूप में इतिहास की उसका उचित स्थान दिलाने की प्रतिबद्ध हैं । यह विवाद मानविकी और विशान के पुराने विभाजन के पीछे नार्यरत पूर्ववह को ही प्रतिबिधित करना है जिसके अनुसार मानविकी गामक दर्ग की मुस्तुनिका प्रतिनिधिस्य भारती और विज्ञान उक्त ज्ञानक वर्ग की सेवा से नियक्त सक्तीशियनों की दशता का प्रतिनिधिस्य करता । 'बानविकी' और 'बानवीव' जैसे हास्ट हस संदर्भ में उन्हें प्राचीन पूर्वप्रह को ब्यन्त करने हैं। इस पूर्वप्रह के एकदेशीय स्वस्प को प्रगट करने के लिए अपने आप में यह मध्य पर्याप्त है कि अंग्रेजी को छोड़गर रिमी भी अन्य भाषा में विज्ञान और इतिहास का यह विभेद अर्थहीन हो जाता है । इतिहास की विज्ञान से शासिल न वारने के दिगद्ध सेरा सुद्ध ऐताहाल है

कि इन तपाकियत 'दो संस्कृतियों' के अंतर को यह उचित ठहराता है और बनाए रखता है। यह अंतर इसी पुराने पूर्वयह का परिणाम है और अंग्रेजी समाज के उस वर्ष दाने पर आधारित है जो अतीत में खो चुका है। में स्वयं इस वार्त से आग्रवस्त नहीं हू कि इतिहासकार और भूगभंभास्त्री के बीच जो खाई है, मूगभंभास्त्री को सोतिकशास्त्री के बीच को खाई के अपादा गहरी और दुर्लेष्य है। मगर मेरे विचार से इस खाई को पाटने का तरीका यह नहीं है कि इतिहासकार को प्रारंभिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक को आरंभिक इतिहास सिखाया जाए। यह एक अंधी गती है जिसमे हम अपने विग्नमित चितन के कारण पहुंचा दिए गए है। वैज्ञानिक खुद भी ऐसा नहीं करते। मैंने कभी नहीं देखा कि इंतीमित्रों के विद्याचियों को चनस्पति विज्ञान की आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी गई ही।

इसका एक इलाज में सुझा सकता हूं और वह यह है कि हम इतिहास का स्तर अचा उठाए, इसे ज्यादा वैज्ञानिक बनाए और जो लोग इतिहास का अध्ययन मनन करते है उनसे हम और कड़ों अपेक्षाएं रखें । इस विश्वविद्यालय मे इतिहास को अध्ययन का एक ऐसा विषय मान लिया जाता है जिसे वे ही लोग आसानी से अपना सकते है जिन्हे प्राचीन ग्रंथ जरूरत से ज्यादा कठिन और विज्ञान जरूरत से ज्यादा गभीर लगते हैं। इन भाषणों के माध्यम से जो प्रभाव मैं पैदा करना चाहता हूं उनमें से एक यह है कि इतिहास प्राचीन ग्रंथों से कही ज्यादा कठिन और किसी भी विज्ञान के बराबर ही गंभीर विषय है। मगर यह इलाज इस बात पर निभंद करता है कि खुद इतिहासकार अपने काम पर कितनी आस्या रखते है। सर चार्ल स्त्री ने पिछले दिनों के अपने एक भाषण में एक महरवपूर्ण मुद्दा उठाया है जब वे बैज्ञानिक की 'उतावली' आशाबादिता का जिसे वे 'साहिरियक युद्धिजीवी' कहते है उसकी 'दवी आवाज' और 'असामाजिक भावनाओं से अंतर दिपाते हैं। कुछ इतिहासकार, और ज्यादातर वे लोग जो इतिहासकार तो नही हैं मगर इतिहास लिखते हैं, इस 'साहित्यिक बुद्धिजीवी' वर्ग के ही है। वे हमें यह बताने में कि इतिहास एक विज्ञान नहीं है और यह कि इने बंग नहीं करना या होना चाहिए, इतने व्यस्त है कि उनके पाम इतिहास की उपलच्छियों और प्रान्तियों की ओर दिष्टिपात करने की भी कर्यंत नहीं है।

इम साई को पाटने का एक और तरीका यह हो सकता है कि वैशानिक और इतिहामकार के लक्ष्यों की समानता की गहरी गमझ को बढाया जाए । इतिहाम

<sup>1.</sup> सी वर्गा व मनो दि टू कन्यमें ऐंड दि माइटिकिक विद्यान्यूकन', (1959), पूर 4-8.

तथा विज्ञान के दर्शन में वहती हुई रुचि का गास महत्व है। यैज्ञानिक, समाज विज्ञानि और हमिहागकार एक ही अव्ययत, मनुष्य और उनके बातावरण, मनुष्य के उनके बातावरण, मनुष्य के उनके बातावरण, मनुष्य के उनके बातावरण, मनुष्य के उनके बातावरण के मनुष्य पर पहने सांते प्रसाव के अध्ययत की विक्रिन गाराओं में कार्यरत है। इन अध्ययनों का उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य को, उनके बातावरण की और गहरी जानकारी देना और वात'वरण पर उनके प्रमुख्य की बोर गहरी जानकारी देना और वात'वरण पर उनके प्रमुख्य की बोर गहरी जानकारी देना और वात'वरण पर उनके प्रमुख्य को वडाना। औषध विज्ञानी, भूगमं विज्ञानी, मनोवंज्ञानिक, और इतिहासकार के पूर्वानुमानों और पडिलों में विक्रयण के स्थाय पर्याव वैज्ञानिक होने के लिए इतिहासकार को भौतिक विज्ञान को अध्ययत के ज्यावा वैज्ञानिक होने के लिए इतिहासकार को भौतिक विज्ञानी होनों ही स्थाय-यावित करने की लालवा के मूलमूल उद्देश्य में तथा प्रकर और जीतिक विज्ञानी होनों ही स्थाय-यावित करने की लालवा के मूलमूल उद्देश्य में तथा प्रकर और उत्तर की मूलमूल पहिला में एक हैं विहासकार, किसी भी और वैज्ञानिक की तरह, एक ऐसा प्राणो है जो स्थातिक की तरह, एक ऐसा व्या है अने समाज मालक में उन तरीको को समीका करना जित्र वेद इस प्रवन्ध के अपने आपक में उनके सारीको के समीका करना जित्र वेद इस प्रवन्ध की उदाता है और इसका उत्तर की की की की का करना है ।



इतिहास में कार्य कारण संवंध



अगर दथ को कदाही में उबलने को डाल दें तो वह गर्म होकर उपन जाता है। ऐसा बयो होता है, मुझे नहीं मालम और न ही मैंने कभी इसकी यजह जानने नी कोशिस की। अगर और देकर कोई मुझमे पूछे तो कहना कि इसरी वजह दूध में उबलने की प्रवृत्ति का होना है। यह बात नहीं है, मगर इससे इस सध्य पर कोई रोगनी नहीं पड़नी। मगर में कोई प्रकृति विज्ञानी तो हं नहीं। इसी तरह कोई अतीन की घटनाओं के बारे में लिख पढ़ नकना है, बिना यह जानने भी कोशिश निए कि वे क्यो चटित हुई या इसे मानकर संतुष्ट हो से कि दिनीय विश्व महायुद्ध इमलिए हुआ कि हिटलर युद्ध चाहना था। यह बाराई सम है मगर इससे उस घटना पर कोई रोशनी नहीं पहती। मगर तब ऐसे अध्ययनकर्या को यह नहीं मानना चाहिए कि वह इतिहास का विद्यार्थी या इतिहासरा रहे। इतिहास के श्रद्यमन का अर्थ है उसके कारणी का श्रद्ययन । अँगाकि मैंने अपने पिछ रे भाषण में महा, इतिहासभार संगातार यह प्रश्न पूछता रहता है हि 'ऐसा बर्चों ?' और जब तक उसे उत्तर पाने की उम्मीद रहती है, यह पप नही भैठ गरना । महान इतिहासनार, या मृत्रे बहना चाहिए महान विचारक, यह आदमी है जो नई पीजो और नए सदमी ने बारे में पूछता है; 'बयो ?' इतिहास के जनक हेरोडोटम ने अपनी कृति के आईश में अपने उद्देश्य को धों परिभाषित विद्या था : बीन जाति और वर्बर जातिशो के नारतामों नो

मुरक्षित रुपने के लिए 'और इन गंधा पीजों के अधिरंग गांगतीर में उनके

पारस्परिक युद्धों का कारण बताने के लिए।' प्राचीन विश्व मे हेरीडोटस से सीख लेने वाले बहुत कम ही थे। यहां तक कि ध्युसीडाइडीज पर भी यह आरोप लगाया जाता है कि उसे कारणों की स्पष्ट धारणा नहीं थीं। मगर अठारहवी शताब्दी में जब आधुनिक इतिहास लेखन की नीव पड रही थी. माटेस्क्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'कसिडरेशंस आन दि कालेज आफ दि ग्रेटनेम आफ दि रोमंस ऐंड आफ देयर राइज ऐंड डिक्लाइन' मे आरंभ मे यह सिद्धात स्वीकार किया या कि 'प्रत्येक राजवंश के उत्थान राजत्वकान और पतन के पीछे कुछ नैतिक या भौतिक अर्थात सामान्य कारण होते हैं' और यह भी कि 'जो कुछ भी घटित होता है इन्ही कारणों के तहद होता है !' कुछ वर्ष बाद 'एस्परी दे लुआ' (कानन के नियम) में उसने अपनी इस धारणा को विकसित किया और इसे मामान्य सिद्धात का रूप दिया। यह कल्पना फुहड़ थी कि 'अंधी नियति ने वे सभी प्रभाव उत्पन्न किए है, जिन्हें हम अपने चारों और की दूनिया में देखते हैं।' मनुष्य अपनी फनामियो द्वारा असमान रूप से शासित नहीं होता है; वित्त मनुष्य का व्यवहार 'वस्नुओं के स्वभाव' से उद्भृत किन्ही नियमी और मिद्धातो द्वारा निवेश्वित होता है। इसके बाद प्राय: 200 वर्षों तक इतिहासकार और इतिहास दार्शनिक इंग कोशिय में लगे रहे कि मानव जाति के विगत अनुभवीं को क्रमबद्ध करके ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाए और उनको निदेशित करने वाले नियमो का आविष्कार किया जाए। इन कारणी और नियमों को कभी मशीनी नो कभी जैविक, कभी अधिभौतिक, कभी आर्थिक तो कभी मनोवैज्ञानिक कब्दावली से सोचा गया । मगर यह एक सर्वस्वीकृत मिद्धात था वि अतीत की घटनाओं को कमग्रद्धता देवर कारण और प्रभाव के कम से रपन्। ही इतिहास है । विश्वकोश में सकलित इतिहास पर अपने लेख में वास्टेयर लियता है 'अगर तुम्हारे पास कहने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है कि धारमम और जावनाटिस के तटो पर एक बर्बर शासक की भार कर दूसरे ने अपना आधिपत्य स्थापिन कर लिया, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं है। पिछते मूछ वर्षों में तस्थीर थोड़ी बदली है। पिछने भाषण में जिनकी मैं चर्ची कर चुका ह आजवल उन्हीं कारणों से हम ऐतिहासिक नियमों की बात नहीं कर रहे है और 'कारण' शब्द भी पुराना पड गया है । इसका एक आशिक बारण तो कुछ दार्णनिक अस्पष्टनाए है जिनकी चर्चा में यहा नहीं करना चाहता और इसका दगरा आधिक कारण है नियनिवाद के माथ इसका अनमानाश्चित मंबंध, जिसकी

एफ॰ एम॰ कार्नकोडं ध्यूमीडाइडीज मिविस्टोरिका, वैनिम

देस, एगरी, देमुजा, भृतिका और अध्याप, [

चर्चा अभी में करंगा। अतएब मुछ लोग इतिहान में 'कारण' को नहीं, विहर 'व्याद्या' और 'भाष्य' मा 'परिस्थित के तर्क' या 'परनाओं के आति कि तर्क' (यह डिमी का मत है) या कारण गंबधी दृष्टिकोण (यानी ऐना वमें हुआ) को फार्यास्तक दृष्टिकोण (यह कैसे हुआ) के एक में स्थाज्य मानते हैं। ययि इस प्रमत के साथ भी अनिवार्य रूप से 'यह कैसे घटित हुआ' का प्रमत बुद्ध हुआ है से हमें हमें यह वापन उमी प्रकृत के सम्मुत ला एका करता है कि 'पयों ?' दूनरे लोग 'परण' के बनों में भेद करते हैं जैसे मानी, जैयिक, मनीवैज्ञानिक हस्मादि इस्पादि, और ऐतिहासिक कारण को अलग से एक वर्ग मानते हैं। ययिम कारण के विभिन्न स्थरणों का अंतर एक सीमा तक मान्य है, फिर भी हमारे प्रन्तुत उद्देश्य के तिए जो तत्व प्रस्थर में सामान मान में उपस्थित होते हैं उनपर हो जोर देना ज्यादा लाकप्रद होगा। स्थर्म के अन्य कि कारण कर को लोग देना ज्यादा लाकप्रद होगा। स्थर्म में कारण का कारण कर को लाग के स्थान पर जो तस्य प्रस्थर में सामान मान में उपस्थित होते हैं उनपर हो जोर देना ज्यादा लाकप्रद

आइए हम यहा से शुरू करें कि जब घटनाओं को कारण प्रदान करने की स्थिति सामने आती है तो इतिहानकार वस्त्रत, क्या करता है। 'कारण' की समस्या पर इतिहासकार के रूप की विधेयना यह होनी है कि यह एक ही ऐतिहासिक घटना के कई कारण सामने रखता है। अर्थज्ञास्त्री मार्शल ने एक बार निया था कि विना अन्य कारणों पर प्यान दिए -- किनी एक कारण के प्रभाव पर फेंद्रिन होने से लोगों को साप्रधान करने के जिल हर मंभव उपाय गरने चाहिए बयोकि ब्रमाय में अन्य कारणों का भी हाथ होता है जो मुख्य कारण के साथ मिला होता है।" 1917 में रूमी त्राति बयो हुई ?" दुम प्रश्न का उत्तर निष्यते येठा इतिहास का परीक्षार्थी अगर उसका एव ही कारण देता है तो नुर्धिय श्रेणी पा जाना उसके निए सीभाग्य की बात होगी। इतिहासकार गुरु से अधिक कारणी की स्थीत करना है। अगर उसे बोस्टेरिक आनि की समस्या पर चर्चा करनी है तो वह रूम की संगातार होने वाकी मैनिक वरात्रयों, यूद्रों के दवाव में ध्यम्त होती हुई रूम की आधिक स्थिति, बीस्टेबिक्टे के प्रभावी प्रचार, गृपि समस्याओं वा समाधान करने थे जार सरकार की विधानना, वेत्रीयाह के भारयानों में बेहद गरीब और शोषित मजदूरी का समूहीकरण, यह तथ्य कि मेनिन जानते थे शि वे बया चाहते थे, जबशि उनके विषक्षी नहीं, और इन जैंगे ही अनेव कारणा, संक्षेत्र में कहें तो आदिए, राजनीतिक, सैदांतिक और र्यात्रागत, दूर प्रभावी और निषट प्रभावी कारणी का गुक गमूह प्रहत्त करेगा।

ए॰ गी॰ विराद, (सवादर) : अमोरियान बाद अपोड मार्चन', (1925), पु॰ 425.

मगर इसके बाद हम इतिहासकार के रुख की दूसरी विशेषता पर आते है। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में जो परीक्षार्थी एक के बाद दसरे एक दर्जन कारणों की सची प्रस्तुत करके प्रश्न को उत्तरित समझ ले. संभवत: द्वितीय शेणी पा जाए, मगर प्रथम श्रेणी नहीं पाएगा; संभवत. उसके बारे में परीक्षक की राय होगी; 'मुचनाएं काफी हैं परतु कल्पना नही है।' एक सच्चा इतिहासकार न केवल कारणो की मची बनाएगा. बल्कि उन्हें कमबद्ध और व्यवस्थित करने की बाध्यता भी महसूस करेगा। कारणी को महत्व के आधार पर श्रेणीयद्ध करेगा, एक दूसरे से उनके संबंध निश्चित करेगा और संभवतः यह तय करेगा कि कौन सा कारण या कारण समूह, 'अंतिम आधार' या 'अतिम विश्लेषण का आधार' (इतिहासकारों के प्रिय मुहावरे), प्रमुख कारण या सभी कारणों का कारण है। यही उक्त विषयवस्त की उसकी अपनी ब्याख्या है। जिन कारणों को एक इतिहासकार मान्यता देता है, उन्हीं से वह जाना जाता है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के ह्वास और पतन का कारण वर्वरता और धर्म की विजय बताया था। उन्तीसदी सदी के ल्विग इतिहासकारों ने ब्रिटिश शक्ति के उत्कर्य का श्रेय ऐसी मस्याओं के विकास को दिया है जो साविधानिक स्वतंत्रता पर आधारित थी। आज गिवन और उन्नीमवी शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार पूराने प्रतीत होते हैं. क्योंकि उन्होंने आधिक कारणों की उपेक्षा की है, जिसे आज के शतिहासकार सर्वप्रयम स्थान देते हैं। इतिहास गवधी प्रत्येक तर्क कारणी की प्राथमिकता के प्रश्न के हुई गिई घमता रहता है।

हुनरी व्यायकेयर अपने प्रंय में, जिसका उद्धरण मैं अपने पिछले भाषण में दे चुका हू, कहता है कि विज्ञान 'विविधता और जिस्तना की ओर' और 'एकता और सरतता की ओर' गाम माथ वह रहा था और यह दिवसीय और परभर विरोधी भी तमने साली प्रक्रिया ही ज्ञान के लिए आवश्यक मने थी। 'विहास के बारे में मी यह उनना ही गच है। अपने ग्रीध को स्थापकर और मंभीरतर करते हुए इतिहासना मूल प्रकर 'वधी' के अधिकाधिक उत्तर इहत्हें करता रहता है। विछन यथों में आधिक, मामाजिक, मास्ट्रिनिक, और कान्सी दितहामों के उन्मेंग ने, राजगीतिक इतिहास की जिस्तनाओं और मनोविज्ञान तथा माहित्यों में वई तक्नीकों के नाथ मिलकर इन उत्तरों की गंग्या और परिशीमा में पर्यादा बुक्ति है। वर्ष्ट दंगान ने जब कहा था कि 'किसी विज्ञान केशेन में जो उसान होंने है। वर्ष्ट हंगान ने जब कहा था कि 'किसी विज्ञान केशेन में जो उसान होंने हैं। वर्ष्ट हंग उन स्वुक्त माल्यवाओं ने हूर ते जानी है जो हमें पूर्व दुत्तर और परिशाम के बुहतर अरस में और प्रायिक मानकर स्थीरन

पूर्ववृत्तों के लगातार बढते हुए बृत्त में दिखाई पड़ते हैं, वो बढ़ इतिहाम की म्यित का मही विवेचन किया था। भगर अतीत को ममझने की अपनी उत्काठा में, बैद्यानिक की तरह इतिहासकार भी इनके लिए बाट होता है कि वह अपने उत्तरों की बहुविचता का सरसीकरण करे, एक उत्तर की दूमरे के अधीन करके देगे, और पटनाओं तथा विशिष्ट कारणों के पटाटीप में एक आतरिक समरणता तथा व्यवस्था की घोज करे। 'एक ईश्वर, एक नियम, एक तत्व और एक गुदूर हैवी घटना', या हेनरी ऐडम की तीज जिनका मध्य कोई महान सामान्यीकरण होता है, जो आदमी की शिक्षित होंग की बेचनी को समाप्त कर देता है,' यह सब आजकस कियी पुराने मजाक जैना समान है। फिर भी यह सब है कि इतिहामकार को मरलीकरण और कारणों की बहीबवात के बीच काम करना

पहता है। विज्ञान की तरह इतिहास भी इन दोहरी और वाह्य रूप में परस्पर

क्षय मैं, बेमन से सही, उन दो मुहावरी का जायका लेना चाहुंगा जो हमारे रास्ते

विरोधी प्रक्रिया से गजरता है।

म आ रहे है। इनमें से एक है 'इतिहास में नियतिवाद; या होगेन की यूष्टना' और दूसरा है 'इतिहास में गंभीम; या क्लियोपेट्रा की नाक'। पहले मैं यह यताना चाहुमा कि ये मुहाबरे यहा परेंगे आए। प्रो० कार्न पापर में, जिन्होंने 1930 में वियता में नियति यहा परेंगे आए। प्रो० कार्न पापर में, जिन्होंने 1930 में वियता में विवात में गंभीका मंग्र पर पर मारी भरतम पुक्त नियी भी (जिनका भीने जी जानुवाद पर कार्मिक कार्य गाइटिक्त करवायरों' नाम से पिछने दिनों छना है), गुढ के ममय अंग्रेजी में दो लोकविय पुस्तरों तित्ती: 'दि अंग्रेन मोगाइटी एँड इट्न एनिमीज' और 'दि पावटीं आफ हिस्टीनिगरम।' वे पुस्तरों होगेन के पिछड तीय मयेगासका प्रतिक्रमा में निर्माण पर भी, जिमें नियते ने ने ने ने हो के माथ नारभीवाद का आध्यारिक मूर्यंत्रपर याना था। इनमें पिछले मामगंवाद का भी विरोध या जो 1930 के दशक में ब्रिटिन पाम

**गा बो**डिक आधार और यातावरण था। इन पुम्नकों के विरोध का नदय हीगेल नया मावनें का तथारुधिन नियनिवादी इनिहास दर्शन था, जिसे एक साथ 'इनिहासवाद'' नाम दिया गया था। 1954 में मर आइनाया बर्जिन ने अराना 'हिस्टोरिकल इनएविटेबिलटो' शोपँक निबंध प्रकाशित किया। उन्होंने प्लेटो पर आक्रमण नहीं किया, शायद आनसफोड संस्थान के इस प्राचीन स्तंभ के प्रति उनके मन मे थोड़ी श्रद्धा बची रह गई थी, मगर पापर के उस पुराने अभियोग पत्र में उन्होंने एक दलील और जोड़ी कि हीगेल और मानसे का 'इतिहासवार' काबिले एतराज है नयों कि मानवीय व्यवहार कार्य कारण परक आध्या स्वतंत्र मानवीय इच्छामित के अस्वीकार पर खड़ा है और इतिहासकार को उसके अनुमानित दायिरव (जिसकी चर्चा में अपने पिछले भाषण में कर चुका हूं) से विमुख होने के लिए उत्पाहित करता है और इतिहास के वालंभेंगों, नेपोसियनों और स्तालिनों की नैतिक भरतेंना करने से उसे रोकता है। इसके अतावा और ज्यादा परिवर्तन उन्होंने नहीं किया था। मर बतिल एक बहुपठित तथा अपराक्ष के वालक है जो उचित भी है। पिछले पांच छः वर्षों में, इस देश या अमरीका के प्राय: प्रयोग उस व्यवस्थित तथा अमरीका के प्राय: प्रयोग उस व्यवस्थ ने जिसने इतिहास से संबंधित एक भी निबंध सिदा है, या किसी गंभीर इतिहास इति सी समीक्षा सिद्यों है, हीगेल और

शब्द को इसके सही अर्थ से अलग कर दिया है। शब्दों की परिभाषा पर समातार और देना रूडिवादिना है। मनर यह तो जरूरी है ही कि आदमी जो यह रहा है जरे समझे और ब्रोफेनर पापर इतिहान के विषय अपनी नापसद की हर सम्मति को 'इतिहानदाद' से जोड सेते हैं । इनमें वे सम्मतिया भी शामिल है जो आज भी मुझे टोस संगती हैं और वे भी जिन्हें बाज कोई भी कभीर लेखक नहीं मानता । जैमाकि उन्होंने खुद भी स्वीदार दिया है (दि पावटी आफ हिन्टोरिमिज्म, पु. 3) कि 'इतिहासवाद' के तकों के वही प्रवर्षर हैं और उन तकों का किया भी इसरे जान इतिहासवादी ने प्रयोग नहीं किया है। उनकी रमनाओं मे दोनो नरह के निद्धान "इतिहानवाद" के अनर्गन जाने हैं, वे जो इतिहान की विज्ञान में मरिमानित करने हैं और वे जो उन्हें विक्टिन्त करने हैं । दि ओपेन गोमाइदी', में हीगेंस को इतिहासबाद का प्रवर्तक माना गया है जबकि हीगेंस गदा भविष्यवाणी करने से बनता था । दि पावटी बाफ हिन्टोरिनिज्य' की भूगिरत मे दुनिहासचाद की परिभाषा यो दो गई है 'गामाजिक विज्ञान का एक दुष्टिकोण जो करुपना करता है कि उगका प्रमुख ध्येष ऐतिहासिक सर्विध्यवाणी करना है ।' उस समय तर प्रसेन का हिस्टोरिस्मन भवेत्री शब्द हिन्टोरिनिज्य का ही एक वर्षावदाकी माना जाता या : अब प्रा॰ पापर ने 'इनिहासवाद' और 'ऐनिहासिकताबाद' से अनर बनाया आर इस शस्द के प्रयोग से संबंधित धम को और बड़ा दिया। 'दि सब आफ स्थिती : मेहलर एड सैकेट' (1959) भाग-2 म एम॰मी॰ ही आसी ने जनिहासवाद' सबद का प्रयोग 'इतिहास-दर्श र ने समार' भवं में किया है।

1 श्रायम कामिन्द ने का से पोटो पर पहले पहल आक्रमा आक्रमाहोंहें में एक की लागी मार्ग सार- एम- काम्यम ने अपने श्लेटो हुई भोगोंड देखिया काक्षीयों से किया था, मार्क्स के नियतिवाद पर चोंच मारी है और इतिहास में संयोग की भूमिका को स्वीकार न करते की उनकी भल की ओर इशारा किया है। मर बॉलन की उनके शिष्यों की मलतियों के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है। जब वे बकवाम करते होते हैं तब भी अपनी बात वे इतनी आकर्षक और सारगर्भित सहजे में बहते हैं कि बरबस हमें उग्रर ध्यान देना पडता है। उनके शिष्य बक्यास को तो दहराते हैं, मगर उसे आकर्षक नहीं बना पाते । जो भी हो, इसमें नया कुछ भी नहीं है। चार्स्स किस्सले, जिन्हें आधुनिक इतिहास के रेगिअस प्रोफेसरों में कंचा स्थान नहीं दिया जा सकता और जिन्होंने संभवतः कभी हीगेल की नहीं पढ़ा होगा और जायद मार्क का नाम भी न मूना हो, 1860 के अपने उद्घाटन भाषण में कहते पाए गए हैं कि आदमी की 'अपने अस्तिरव के नियमी को तोडने की रहस्यमय गरित' इस तथ्य का प्रमाण है कि इतिहास में कोई 'अनिवार्य फमवद्धता' मधव नहीं है ।' किंतु सीमाग्य से हम किंग्मले की मूल गए है। प्रो॰ पापर और सर बलिन ने मिलकर इस गड़े भूदें की पीट पीटकर जिंदा किया है। इस कीचड को साफ करने के लिए बीडे धैर्य की जरूरत होगी। पहले मैं नियतिवाद को लेता ह । मैं अविवादास्पद ढंग से इनको परिभाषित करना चाहुंगा । नियतियाद, एक विश्वास है कि जो कुछ भी घटित होता है उसके एक या कई कारण होते हैं और वह किसी कारण या कारणी के भिना हुए बिना भिन्न करो है से पटिस नहीं हो नकता था। विवित्तवाद इतिहास की ही नहीं संपूर्ण मानव व्यवहार की नमस्या है । ऐसा मानव जिसके कार्य कारण विहीत होते है और इसीलिए अनियत होते हैं, एक ऐसा अपूर्व मानय है, जैगाकि जगामाजिक (गमाज के बाहर स्थित) 'ब्यक्ति' बिगरी चर्चा में अपने एक पिछाँद भाषण में कर चुका है। ब्रो॰ पापर जोर देकर बहते हैं कि 'मानयीय कार्यक्रमपार में कुछ भी गंभव है ।'2 यह बक्तब्य या तो अयंहीन है

या मिष्या । बोई भी सामान्य जीवन में इस बहुबंब्र वर विश्वाम नहीं करता या कर सकता है। यह मान्यता कि हर बार्च के बोद्ध एक बारण होता है, हमारे

चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसको समझने की एक शर्त है। कापका के उपन्यासों का दुस्वप्न गुण इस तथ्य पर आधारित है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है. या ऐसा कारण नहीं है जिसको प्रमाणित किया जा सकता हो। इससे मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विघटन हो जाता है, जिसका आधार यह अनुमान है कि कार्यों के पीछे कारण होते है और इनमें से पर्याप्त कारणों की पूर्टट की जा सकती है जिससे मानव मस्तिष्क में वर्तमान और अतीत से मंबंधित ऐसे स्पष्ट पैटर्म बन जाते है. जो मानवीय कार्यव्यापार को निर्देशित करते है। अगर यह न मान लिया जाए कि मानबीय व्यवहार उन कारणों द्वारा निदेशित होते है जिनकी सिद्धातत: पृष्टि की जा सकती है तो रोजमर्रा का जीवन अमंभव हो उठेगा। एक समय था कि कुछ लोग प्राकृतिक परिदश्य के कारणों की जाच को पाप मानते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि प्राकृतिक उत्पादन देवी इच्छा के अधीन है। मानवीय व्यवहार की हमारी कार्य कारण ब्याख्या के प्रति सर बर्लिन का विरोधः जिसका आधार मानवीय कार्यों के पीछे कार्यरत मानवीय इच्छा का सिद्धांत है, उपरोक्त देवी इच्छाशक्ति के स्तर की धारणा है और शायद इस बात का मंकेत देती है कि समाज विज्ञानों का विकास आज भी उतना ही हुआ है जितना प्रकृति के विज्ञानों का उन दिनो हुआ था, जब उन पर दैवी इन्छान्नवित के विरुद्ध कार्य करते का आरोप जगागा गमा था।

शर्म कारण गरंध का नियम शिक्ष के हमारे जार नाया गरी है, 'अगितु पिता के सनुगार गुर को बानने ने किए वह त्यारे सिए गर्म गृतिशायद सरीका है।' (ने करएड: साम दि गितिना हु दि गीनन माइनेन, बान्दीयोग, 1929, कु 52)। यूद श्री जाता में (दि सानिक जाता माइनिका इकायरी, कु 248) कार्य कारण गर्म नियम को अन्य गर्मानिक प्रतिमानक किया का बाज्यानिक अवस्थितिक प्रतिमानिक कार्यानिक अवस्थितिक प्रतिमानिक विकास का अन्य भागी कि प्रतिमानिक प्रतिमानिक कार्यानिक अवस्थितिक प्रतिमानिक विकास कार्यानिक अवस्थितिक प्रतिमानिक विकास कार्यानिक अवस्थितिक विकास कार्यानिक अवस्थितिक विकास कार्यानिक कार्यानिक विकास कार्यानिक कार्यानिक विकास क

शरू कर दे। यहा आप सिर्फ उपेक्षा में कंछे उपका कर रह जाएने और इसे हिंगय की स्वतंत्र इच्छाशनित का श्रामाणिक प्रदर्शन मानकर स्वीकार कर लेंग वि मानवीय कार्यव्यापार में कछ भी सभव है। आप ऐसा करेंगे इसमें मझे शक है। इसके विषरीत शायद आप कुछ इस तरह की वात कहेंगे : 'वेचारा स्मिय ! आप तो जानते हैं, उसके बाप की मौत पायत्याने में हुई थी। या 'बेचारा स्मिय ! भायद इन दिनो बीबी उसे काफी परेशान कर रही है। दूगरे बाब्दों में आप अपने इस दढ़ विश्वाम के तहद कि उस स्पष्टत: अकारण ब्यवहार के पीछे निश्चय ही कोई गुप्त कारण है उस कारण का पता समाने की काशिश करेंगे । और मुझे हर है कि ऐसा करके आप सर यनिन के कोपमाजन बनेंगे. जो आपके विरुद्ध तीथ्र प्रतिवाद करेंने कि स्मिथ के ध्ववहार का कारण गोजकर आपने होगेल और मावने की नियतिवादी घारणा को निगल निया है और इस तरह स्मिष को छुटता की निदा करने के दायित्य का पानन करके पीछा छहा रहे है। मगर रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं गोचता, न ही यह मानता है कि नियतिवाद या नैनिक दायित्व दार पर चढा हुआ है। याम्त्रविक जीवन में स्वतव इच्छागवित और नियतिवाद की दविधा होती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ भानवीय कार्य स्वतंत्र और दूसरे नियत होते है। दरअस्य सारे मानवीय कार्यस्थापार नियत भी हैं और स्वत्य भी और इस बात पर निर्भर करते है कि उन्हें देखने का आपका दिन्दिकोण क्या है। व्यवहार का प्रश्न फिर भी भीर तरह ना है। स्मिम के व्यवहार के पीछ एक या एकाधिक कारण हो सकते है लेकिन जिन सीमा तक जसका ब्यवहार किसी बाह्य दवाय के कारण नही. बरिक उनके व्यक्तित्व की अपनी बाध्यता से पैदा हुआ था, उसी सीमा तक यह अपने स्पवहार के लिए नैतिक रूप से जिस्मेदार या बरोहि गामाजिक जीवन की यह एक भर्त है कि आम बालिय मनुष्य अपने व्यक्तिस्य के लिए नैतिक रूप से किम्मेदार होते है। इस खाम घटना में आप उसे किम्मेदार ठहराए या नहीं यह आपके ब्यावहारिक निर्णय पर निर्भेद है। मगर आप ऐसा करें तो भी दनका यह अर्थ नहीं होना कि आप उनके दन व्यवहार को अवारण सान रते हैं : बारण और नैतिक दायिख दो अनग थेगी की गाँवें है । हात ही मे इम विदय्याचानव में अपराध विधान का एक ग्रेस्पान और एक चेवर स्वादित **की गई** है। मुक्के पुरा विश्वास है कि जो सोग अवराध के कारणों के लोध से संग्रहण है उनमें से बिसी को भी ऐसा नहीं संयेगा कि ऐसा करते ये अपरार्थी भी नैतित जिम्मेदारी मो अस्तीरार नारने के लिए प्रतिबद्ध है। आहार अब हम इतिहासकार पर इंग्डियान करें। आम आहमी की नक्तर पह रिश्वाम बरता है कि मानबीय कार्यस्थापार ने पीर्द कारण होते हैं, दिनकी पुष्टि भी या सकती है। दैनिक योजन की नकह दनिहान भी असंसद ही बापू

यह मान न लिया जाए। इन कारणों की जांच करना इतिहासकार का विशेष कर्तव्य है। इससे यह सोचा जा सकता है कि उन्हे मानव ब्यवहार के कार्य कारण परक या नियत स्वरूप से ज्यादा रुचि होगी; मगर वह स्वर्तत्र इच्छाशक्ति की रद नहीं करता, सिवाय इस अमान्य कल्पना के कि ऐच्छिक कार्यों के पीछे कोई कारण नहीं होता। अनिवार्यता के प्रश्न से भी उसे कोई परेशानी नहीं होती । औरों की तरह इतिहासकार भी कभी कभी पिटी पिटाई मुहावरेबाजी के मिकार हो जाते है और किसी घटना को 'अनिवाये' कह डालते है, जबकि इससे उनका उद्देश्य सिर्फ यह कहना होता है कि तथ्यो का संघटन ऐसा था कि उससे इसकी अवश्यंभाविता की बेहद समावना थी। हाल ही मे मैंने अपनी पुस्तको मे इस घष्ट 'शब्द' की खोज की और मैं खद को निर्दोपी होने का प्रमाणपत्र नहीं दे सकता। एक अनुच्छेद में मैंने लिखा था कि 1917 की काति के बाद बोल्शेविको और 'आर्थोडक्स चर्च' में सघर्ष 'अनिवार्य' था। सदेह नहीं कि अनिवार्य के स्थान पर 'बेहद समाव्य' लिखना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होता । मगर क्या मुझे माफ किया जाएगा अगर मुझे यह सशोधन थोड़ा पंडिताऊ लगे ? व्यवहारतः इतिहासकार किसी घटना को तब तक अनिवार्य नही मानते जब तक वह वस्तुतः घटित नहीं हो जाती । वे कहानी के अभिनेताओं के समक्ष उपस्थित विकल्पों की लगातार चर्चा करते है, जिसके पीछे यह मान्यना होती है कि उनके सामने विकल्प थे, हालांकि वे आगे चलकर इस तथ्य की ब्यास्या करते है कि प्रस्तुत विकल्पों में से एक को क्यों छोड़ा और दूसरे की क्यों चुना, और ऐसा करना सही भी है। इतिहास में बुछ भी अनिवार्य नहीं होता, सिवाय एक औपचारिक अर्थ में कि अगर यह घटना किसी और तरह से घटित होती तो उसके कारणों को निश्चम ही भिन्न होना चाहिए था। एक इतिहासकार के रूप में मेरा काम 'अनिवाय', 'अपरिहाय', 'अटल' और 'अपरित्याज्य' तक के बिना भी चल सकता है। जीवन थोड़ा नीरस हो जाएगा, मगर रस की बातें हम कविमी और अध्यात्मवादियों के लिए छोड़ दें।

अतियापँका का यह आरोप इतना वैमतलव और कमहीन लगता है, और पिछने वयों में इमनी प्रबंड चर्ची हुई है कि मैं सोनता हूं इमके पीछें छिए उद्देशों की गोज करनी चाहिए। मुझे क्वक है कि इगका प्रमुख स्तंत इतिहासकारों की वह वाध्या है किम मैं 'ऐमा होना चाहिए मा' रुसून के या भावुक स्कूत के इतिहासकार बहुँमा। यह पूरी वीर से ममनानीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। कैंबिज के पिछो गत्र में विभी सोमाइटी द्वारा एक बार्त को बिसायन किया गया था जिससा विभार था, 'क्या रूपी कानि अनिवास थी ?' मेरा विकास है हि इम यार्त का उद्देश सभीर चर्ची थी। सरंतु आप अगर निमी वार्ती का विशायन देसें जिसमें निया हो 'नग बार आफ रोजेज अनिवार्य थी', सो निश्यन ही तूरंत आपनो उसके पीछे मजार का चक होगा । नामन विजय के बारे में या अमरीकी स्पतंत्रता मंद्राय के बारे में इतिहासकार इस तरह निगता है जैसे जो हुआ, उपका होना अनिवार्य था और जैमे कि उपका काम है सिक यह बतलाना कि नया हुआ और बयो हुआ। कोई उस पर नियतिवादी होने या ये ग्रस्थिक मंभावना को नजरअंदाज करने का आरोप नहीं लगाता कि हो गकता है 'विनियम दी पागरर' (विजेता विलियम) या अमरीकी विद्योही हार जाते । हानाकि जब मैं इसी पढ़ति से 1917 की रूसी कांति के विषय में नियाना हुतों मेरे आलोचक मेरे कार हमना करते हैं कि मैंने, जो कुछ हुआ उसे इस नरह पेश किया है कि पही हो मकता था या बैना होना अनिवार्य या और मैंने अन्य विरस्तो की परीक्षा नहीं की जो पटित हो गवत थे। वहा जाता है कि बान नीजिए स्टोलियिन की कृषि मुद्रार करने का समय मिला होता या स्म युद्ध में न पड़ना तो वायद जाति म हुई होनी या मान सोजिए कि करेंस्की गरकार गफर हुई होती और फाति का नेतृत्व बोहरोविको के बदले मेशेविको या नामाजिक जानिकारियों के हाथ आया होता तो बदा होता ? वे ममावनाए निदात का मे अनुमान की गीमा में आती हैं और कोई भी इतिहास के 'ऐसा होना चाहिए था' का रेल सेन सकता है। मगर इन मंभावनाओं का नियतियाद में कोई गबंध नहीं है क्योंकि नियनियाद हो यह कह कर मुक्त हो जाएगा कि इन विकल्पों के पटित होने के लिए, इनके बारण भी भिन्न होने जरूरी थे। इन विश्ला का इतिहास से भी कोई गंबंध नहीं होना । यहां यह है कि आज कोई भी नामैन विजय और अमरीशी स्मात्रना गंग्राम को पनट देने के बारे में गभीरता ने नहीं गोचना या इन पटनाओं के विगद्ध तीया प्रतिवाद नहीं करना चाहना और कोई भी ऐनराज नहीं करना जब इनिहासकार इन घटनाओं को एक समाध्य मध्याय मान वेना है। नेहिन काही नोग जो बोहरोदिह कानि के परिणामी मे गींधे या गारेतिक रूप ने इ.धी हो चके है या अभी भी इनके इरगामी परिणामों में भवभीत है, इसके विरुद्ध भारत श्रतिशव पोपित करते हैं और जय वे इतिहास परने हैं नो उनकी बलाना उन सभी दिशाओं में बगटट दौरती है, जो उनके निए स्थीरायें था या जैमाकि उनके अनुमार होना पाहिए या और ऐमे ही लोग इतिशयकार की मानव मतामव करने को सैयार रहने है, जबरि इतिहासकार का दोष सिर्फ इतना है कि वह कात भाव से यह बताहर माने दावित्व का पालन करना होता है कि क्या और क्या पटिन हमा भीर उनको स्थीकार्य दिवास्थल क्यो अधरे रह राष्ट्र । समकाशीन दुलिहास की महिनाई यह है कि लोग उस समय को समस्य करते है अब सारे विकास चरताय में और उनके रिष् द्वित्यवसर के द्वित्योग का अवसाना रहित यह स

है जिसके अनुसार सारे विकल्प निविवाद तथ्यों द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। यह बुद्ध रूप से भावुकतापूर्ण और गैर ऐतिहासिक प्रतिकिया है। किंतु 'ऐतिहासिक नियतिवाद' के तथाकथित सिद्धांत के विरोध में पिछले दिनों जो आदोसन युरू हुआ है, उसके लिए ज्यादातर मसाला इसी मान्यता से प्राप्त हुआ है। हमें चाहिए कि हम हमेशा के लिए इस सदेह को अपने मन से निकाल फेंकें।

हमले का दूसरा स्रोत है प्रसिद्ध पहेली 'क्लिओपेटा की नाक'। यह वह मिद्धांत है जिसके अनुसार, इतिहास कमोबेश नयोगों का एक अध्याय है, घटनाओं का एक ऐमा कम जिसका निर्णय संयोग करते है और जिनके कारण बेहद मामान्य होते है। ऐक्टिअम के युद्ध का फल उन कारणो पर आधारित नहीं था जिनका ब्यौरा इतिहासकार पेश करते है, बल्कि क्लिओपेटा के प्रति एंटनी के आकर्षण पर आधारित था। जब गठियाप्रस्त होने के कारण यजाजेट मध्य मोरोप पर हमला करने में असमयें रहा तो उसके मंबंध में गिवन का अभिमत है कि 'एक व्यक्ति के किसी अंग विशेष पर विदोष (बात, पित्त, कफ़) का प्रकीप होने से राष्ट्रों की विपत्ति एक या टल सकती है। " जब 1920 की गरद ऋत में यनान के राजा अनेक्जेंडर की अपने पालत बदर के काट खाने से मीत हो गई तो इम दुर्घटना ने घटनाओं का एक ऐसा कम चला दिया, जिसके बारे में सर विस्टन चिंचल का कथन था कि 'इस वहर के काटने से करीय ढाई लाग्र आदमी मारे गए।'<sup>2</sup> या फिर हम ट्राट्स्की के उस अभिमन को लें, जो उसने उम बक्त ब्यवत किया था, जब 1923 की गरद ऋत में यह बलायों के शिकार करते समय ज्वरग्रस्त होने के कारण जिनोविष्य, कार्यनेव और स्टालिन के साथ छिड़े हुए गंघर्ष की चरम स्थिति में निष्क्रिय होने को बाब्य हो गया था। वनतथ्य था: 'किमी त्राति या गृद्ध का पहले मे अंदामा लगाया जा सरता है, मगर जंगली बलागों के जिकार के शरदकालीन नफर के परिणामी का पहते रे से अंदाजा नगामा असभव है।'<sup>2</sup> पहली बात जो मुझे स्पष्ट करगी है वह यह है कि इस प्रश्न का 'नियतिवाद' के मुद्दे में कोई मंबंध नहीं है। रिनाओपेट्रा के प्रति एटनी का आकर्षण, बजाजेट का गठियाप्रका हो जाना या द्वाटक्की का जाड़ाबुधार दन मारी घटनाओं के पीछे कार्य कारण मंत्रेष उमी प्रकार

<sup>]</sup> दिनशहन ऐंड काप आफ दि शेमन इंगायन, अध्याव l xiv

<sup>2.</sup> जिस्टन पॉनच परि बच्छे बाइनिम : दि आस्टरमैव' (1929), पूर 386.

<sup>3.</sup> जुन- दुर्ट्स : मार सार्ट्स (अवेनी बर्चार, 1930). पू॰ 425.

कार्य रत थे जैसे किसी भी और घटना पीछे होते हैं । हमारा यह कहना कि एंटनी के आकर्षण का कोई कारण न था, वित्रओपेट्टा के सीदर्य का अना रश्यक रूप से असम्मान करना होगा । स्त्री के मोंदर्य के प्रति पूरण की आमंक्ति हमारे दैनंदिन जीवन मे कार्य कारण गर्बंध का एक अत्यत स्पष्ट दिगाई पड़ने वाला गिसमिता है। इतिहास में इस तरह की दुर्घटनाए कार्य कारण सबध के ऐसे गिलगिले का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इतिहासकार की जाच के सिलगिले को बाधित करते हैं या उसके माय टकराते हैं। बरी ठीक कहता है कि यह 'दो स्वतंत्र कार्यं कारण श्रु खलाओं की टक्कर है। वेतिहासिक अनिवासंता पर गर आइमाया बॉलन का 'इतिहाम के मंगोगपरक दिस्कोण' पर आधारित बर्नार्ड वेरॅसन के एक लेख की तारीफ से शुरू होता है। सर आइगाया वर्तिन उनमें से एक लगते हैं जो दुर्घटना के इस स्वरूप के साथ कार्य कारण निर्धारण के अभाव को गडमड करके देखते है। सगर इम विश्रम के अतिरिक्त हमारे सामने एक वास्तविक समस्या है इतिहास में कार्य बारण तिसमित की सगति का अनुमंधान वैसे किया जाए, हम दिनिहास में कोई अर्थ कैसे पाए, और जयकि हमारा विलसिना किमी भी क्षण किमी और सिलसिन द्वारा, जो हमारी दिन्द में अमंगत लगता है, नोडा या विकृत किया जा सकता है ?

अब हम यहा एक पन यमकर इनिहान में संबोध की नूमिका पर बोर हैने वी ब्यारक और हान की प्रवृक्ति को देवें। योनिवन पहला इनिहानकार है जो इस धारणा के साथ व्यवस्थित बग से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और निवन ने तो इसका कारण समझने में जरा भी देर मही की। उनका मनव्य है जि पुनानियों ने अपने राज्य के निमुद्द कर एक जिले से मीमिन हो जाने पर रोम वी विजय को जनकी श्रेटका के साथ बोहने के बदने सम्बाज्य के भाग्य के साथ जोटकर देखा। अपने देने के विशदन का इनिहासकार देसिटन दूसर प्राथीन इनिहासकार था जिसने स्थीत पर विद्युत विभार द्वार हिए है। ब्रिटिस इनिहासकारों में

रम मुरे पर बंध के सर्व आवते के विष्यु देखें, पीर आर्याट्या आव ओदेन' (1920), प. 303-4.

<sup>2.</sup> विकास ती है बाल बाल भीनत प्राायत, ब्रायाय 38 मदेशार बात है कि रोग में हारा प्राायत हो एक मुनानी गीना हुआ होता आने गीताताल भीन में नव करा, जो कि विदेश का मामान सम्मानत है। बातन निवाद करान बातु में ने बातना, जानीने पुर में करा, भी पाने पूरे विवास और भीन होता होता होता और भीन पुरानी प्राथम के अधीन हो नाती है विवास की तिम्मान कि स्थान हो नाती है कि विवास निवास की तिमान कराती. स्थान के नाती है कि विवास निवास की तिमान कराती.

इतिहास में मंयोग के महत्व पर बल देने की प्रवृत्ति का पूनरारंभ अनिश्वय तथा आशंका की मनस्यिति के विकास से होता है, जो वर्तमान मताब्दी के साथ आई और 1914 के बाद स्पष्ट रूप में उमरी। पहला ब्रिटिश इतिहासकार बरी या, जिसने एक लवे अतराल के बाद इस प्रवत्ति को स्वर दिया। उसने 1909 में लिखित अपने 'डार्विनिज्म इन हिस्ट्री' (इतिहास में डार्विनवाद) शीपक लेख में 'संयोग मंघटन के तत्वों' की ओर ध्यान आकृष्यत किया, जो जसके अनुसार 'सामाजिक विकास की घटनाओं को निर्धारित करने में मदद करते हैं। 1916 में उसने इसी विषय पर एक और नियंघ लिखा जिसका शीर्वक था 'विलओपेट्राज नोज' (विलओपेट्रा की नाक) । प्रयम विश्वयद्ध के बाद अपने उदारवादी सपनों के विनाश से उत्पन्न मोहमग को प्रतिविधित करने वाले पर्ध उद्धत उद्धरण में एच० ए० एल० फियर अपने पाठकों से कहता है कि उन्हें इतिहास में 'अगमावित और अदृष्ट की सिक्यता की' पहचानना चाहिए। इतिहास दर्घटनाओं का एक अध्याय होता है, इस सिद्धांत की लोकप्रियता क्रासीमी दार्गनिको की एक शासा के उदय के साथ साथ बढी है. जिसके अनुसार अस्तिस्व 'न पोई कारण होता है. न कोई तक और नहीं कोई आवश्यकता, यहा मैं सार्व के प्रसिद्ध कंपन 'सरव और नास्ति' (वीइंग ऐंड नियगनेस) को उद्धत कर रहा ह । जैसाकि हमने देखा जर्मनी में अनुभवी इतिहासकार मीने के, अपने जीवन के अतिम पर्यों के इतिहास में संयोग की मुसिका से प्रभावित हुआ था। हम सथ्य की ओर पर्याप्त ध्यान न देने के लिए उसने रैक की भरमंना की थी। और दितीय विश्वयद्ध के बाद नत चालीन वर्षों के राष्ट्रीय मंकटो का

 दोनो निवस के बार वर्षा. नेनेक्टेड एमेज (1830) से पुरार्मुद्रित है। बरी के दृष्टि-क्षेत्र पर क्षानितवृद्ध के विचारों के लिए देखिए, दि आइडिया आफ हिन्दुी, पूर्व 148-50.

मीति कानती, क्य-इ. 1920 और 1930 के दशर में इस नीति की अगरतका में से

2. इस उद्धरस के लिए देशिए इस कुम्मक ना पूर 42 विभार के निद्धांत्र बार बन द्वाया शे हारा पर रहां। माफ हिन्हीं ४, पूर 414 वर मो उद्धरस दिशा बना है. अनवे पूर्ण निर्द्धांत्र पर होता है। इस निस्मानीय को नह पायोग की महंगीरावना के और माइनिक पारमान विभाग के उन्हार मानता है और यह भी कि इसी में अहुनाधेन लेशि का माम हिन्दी है। अहुनाधेन लेशि का निर्देधा महाने हैं। अहुनाधेन लेशि का निर्द्धांत्र मानता है। अहुनाधेन लेशि का निर्द्धांत्र वहाँ है। अहुनाधेन लेशि का निर्द्धांत्र वहाँ है। अहुनाधेन लेशि का निर्द्धांत्र वहाँ है। अहुनाधेन लेशि का निर्द्धांत्र के निर्द्धांत्र की स्थान करता है। अहुनाधेन लेशि का निर्द्धांत्र की स्थान करता है। इसी मानता के निर्द्धांत्र की स्थान करता है। इसी स्थान है। इसी स्थान करता है। इसी स्थान है। इसी स्था

दतिहास में कार्य कारण मंबंध 107

दाधिस्य दुर्पटनाओं के एक मिलिंगने पर हाला था। ये दुर्पटनाए थी: हैगर का अहकार, वीमर गणतव के अध्यक्ष पर पर हिड़ेनवर्ग का चुनाव, हिटलर का सम्मोहक परित्र इत्यादि इत्यादि । अपने देश के दुर्भाय के दबाव में एक महान इतिहासकार के मिलिंग्य के दिवालियायन का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। विजी समूह या राष्ट्र में, जो ऐतिहासिक पटनाओं के शीर्ष के बजाय उसके पनाते में स्थित ही, इस तरह के सिदांत जो इतिहास में गंबीय या दुर्पटना की भूमिका पर और देते ही, प्रचारित होते पाए जाते हैं। तृतीय खेणी के विधायियों के धीय यह दृष्टिकोण कि परीशाए एक तरह को लाटरी हैं, हमेशा लोक्प्रिय होगा।

विश्व इतिहान में अनर मयोन के लिए स्थान न होना तो इनका परित्र बड़ा ही रहस्यवादी होता। यह मंथोग अपने आप में स्वायाविक इन ने विकान की नामान्य प्रवृत्ति को हिस्सा बन बाता है और अन्य तरह ने मंथोगी डारा प्रनिद्या होता है। वरतु प्रयृति या बाधा ऐसे 'युर्यटनारमकें।' पर आधारित होते हैं बिनमें उन व्यक्तियों के मंथोश' परित्र सामित होते हैं, जो आरंग में एक आंदोनन का नतृत्व करते हैं।

इन प्रकार मार्क ने इतिहास में सबीप के सीन उपादान स्वीकार किए। पहना, यह महावर्ष नहीं था. यह षटनावम को गति दे सकता है या बाधा परचा सकता है मगर उसमे कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं ता सकता 1 दूसरा, एक मयोग दूसरे द्वारा प्रतिदत्त होता है, इस प्रकार अंत में संयोग खूद को रह कर देता है। तीसरा, संयोग का विश्रेष निदर्शन व्यक्तियों के चरित्रों में होता है। दूसरूकी ने एक नई तुलना देकर इस सिद्धात को बल दिया है जिसके अनुसार दुर्घटनाएँ किसी कभी को पूरा करती है और खुद को ही रह करती है: "पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया दुर्घटनात्मकता के माध्यम से ऐतिहासिक नियमो का परावर्तन है। जैविकी की सारा में कह सकते हैं कि दुर्घटनाओं के स्वाभाविक चुनाव के माध्यम से ऐतिहासिक नियमो को समझा जा सकता है।"

में स्वीकार करता हू कि मुझे यह सिद्धात अमलोपप्रद और अप्रामाणिक लगता है। आजकल इतिहास में दुर्षटमाओं की भूमिका को ऐसे लोग बड़ा पड़ा कर बताते है जो बस्तुत. इसके महस्व पर बल देन में दिव रराते है। मगर इसका अस्तित्व है और यह कहना कि यह गति या बाधा देती है मगर परिवर्तन मही खाती, हाटों भी बातीगरी है। और न ही मुझे यह विश्वास करके को कोई पजह दीधती है कि एक दुर्षटनास्क चटना की कभी की, मसलन चीवन साल की आयू में बकत से सह ति कर से कि साल की मुस्यू, कीई और दुर्षटना इस वरह पूरा करती है कि ऐसे हमले की प्रकृत साल की मृत्यू, कीई और दुर्षटना इस वरह पूरा करती है कि ऐसिहासिक प्रकृत्या का सतुलन विपन्न विपन्न विरात ।

तीलगीय ने प्यूख और माति के उत्तरपुर, एत में खरीय और 'श्रीतान' (अनामान्य प्रीता) अने मन्दी को मूत्रपुत कारणी को न सम्झ पाने की मानगीर अगमता का प्रीति माना है

एउ० द्वार्खोः काइनाइर' (1930), पू॰ 422.

तीरमाधाव का विवास बा कि यूम अवता पडताओं अर्थीत ऐसी पडताओं को कित है। कही कही कही का कि स्वारों तमाओं के हैं। आही, द्वारमों के किए मार्थाय का स्ट्रांस की की बाद्य की आहे हैं। बाद की आहे कि प्राप्त की कि प्रमुख्य की भी किए मार्थ के प्रमुख्य की प्रमुख्य की भी की अपने की प्रमुख्य की भी की प्रमुख्य की प्रमुख

योद्धिक रूप से काहिन और अक्षम है। गंभीर इतिहासकारों की गह गापारण गाम्यता रही है कि ऐमा कुछ जो आज तक दुर्घटनात्मक माना जाना गहा है. दरअस्त दुर्घटना होना ही नहीं बल्कि दनकी नर्जनम्मत ब्यान्या की जा गतनी है और पटनाओं के ब्यापक स्वरूप के साथ उस भी मानि गोजी और पाई जा मकती है। दुर्घटना मिर्फ यह नहीं है जिसे मायतने से हम क्षमफत हुए हो। इतिहास में दुर्घटना मा मंग्रीम की मामस्या का गमाधान सारणाओं के पूर्णनया भिन्न कम में गोजा जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है।

जैगाकि हम पहने चर्चा कर चुके हैं कि इतिहास वहां से गुरू होता है जहां से इतिहासकार सच्चों का चुनाव करके कम देना है, फलन: वे सामान्य तथ्य ऐतिहासिक तथ्य वन जाते हैं। मभी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते। परतु ऐतिहासिक और अनैतिहासिक तथ्यों का अंतर स्याई और वह नहीं होता और कोई भी तथ्य ऐतिहाशिक तथ्य का दर्जा पा सकता है, अगर उसका सदर्भ और महाब पा निया जाए । अब हम देगते हैं कि बारणों के प्रति इतिहासकार के एक में भी भाष: इसी अकार की अधिका कार्यरत है। कारणों के साथ इतिहासकार मा र्गबंध वैसा ही दहरा और अन्योग्याधित है जैना कि नच्यो के साथ। ऐतिहानिय प्रक्रिया की समकी ध्यादया का स्वत्य निर्धारण बारण बारते हैं और समयी ष्यादरा ही कारणों के चुनाव और श्रमबद्धना का निर्धारण करनी है। इनिहास में दुर्पेदना की समस्या के समाधान का सूत्र हुने दूनी में मिलता है। कित्रप्रोपेहा की माप की मुक्तगुरती, बजाजेट का गठिया रोग, यदर का काटना जिसने राजा अपेक्नेंडर की जान ले ली और लेनिन की मृत्यु ऐसी दुर्बटनाए थी जिन्होंने दितिहास की दिशा बदल दी । इन्हें महत्व को कम करने या यह यहाना बनाने भी मोशिश कि शिमी न शिमी रूप में इन द्वेटनाओं का कोई प्रभाव नहीं मा मेनार है। इनके बजाय यह बहुता ब्यादा ठीक होगा कि अवने दर्पटना होने मात्र में वे इतिहान की रिकी तारिक व्यान्या में या महस्थपने कारणी की इतिहासकार की प्रमयदा सुची से शासित नहीं हो सकती । मैं यहा श्रीक पापर सौर प्री॰ यनिन बी किर उद्धन बणना चाहगा जो इस ब्हान के इतिहासकारों के मध्मे प्यादा सोबंद्रिय और मेहररपूर्व प्रतिनिधि है। इनकी मान्यता है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में कोई महत्त्रपूर्ण तत्व पाने की कोशिया और उससे निष्मर्प निकासने की कोशिय पासूचे अनुभाव को सूत सामहरूपाई बमवद्वर क्या देने की कोशिय है और इतिहास में इचेंटनाओं को उपस्पित होती किया भी कोशिय की नाराम रूप देशी है। मधर कोई भी समारदार दक्तिगराकार केता हुए विनाग करने का दम नहीं घरता जो 'समुखे अरुमदे' को समाहित हिंगु हो । पह भाने भव्यक्त में इतिहान के अपने चने हुए श्रीत या पक्ष से संबंधित गरम

के छोटे अंग से ज्यादा तो शामिल नहीं कर सकता। वैज्ञानिक को दुनिया की सरह इतिहासकार की दुनिया बास्तविक जगत की फोटो अनुकृति नहीं होती, बिल्क एक ऐसा माडेल होती है जिसके आधार पर वह अपनी दुनिया को समझने और उस पर दक्षसा प्राप्त करने की कमोवेश प्रचानी ढंग से कोशिश करता है। इतिहासकार स्वती के अनुभवों का सार तत्व यहण करता है। इतिहासकार स्वती के अनुभवों का सार तत्व यहण करता है। अतीत के अनुभवों का सार तत्व यहण करता है। अतीत के अनुभवों का सार तत्व यहण करता है। अतीत के उन अनुभवों को सोय लगते है। इन्हीं से वह निक्कों निकालता है, जो उसका निदेशन करतो है। एक नए तोकप्रिय तेखक ने विज्ञान की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मानव मस्तिवक की कार्यप्रणाली का बडा विचारमक चित्र में क्या और बताया कि वह 'अवलोक्तित तथ्यों को कुड़े की वोरों में से चुनता है, एक एक कर सामने रखता है और संबद अवलोकित तथ्यों को कु के वीरों में से चुनता है, एक एक कर सामने रखता है और संबद अवलोकित तथ्यों को कम देता है, असंबद तथ्यों को किनार संकता चलता है जब तक कि वह 'आन' की एक ताक्किक और युनितपुक्त रजाई सिलकर तथार नही कर लेता। '3 अनावस्थक व्यक्तिपरकता के खतरे को एक सीमा तक स्वीकार करते हुए मैं उपरोक्त वक्तव्य को इतिहास की धातसिक प्रक्रिया की तक्षरिय सानने की तैयार हूं।

दार्थीनकों को, यहां तक कि कुछ इतिहासकारों को यह तरीका उलभन में डाल सकता है और आत कित कर सकता है, मगर रोजमरों की जिंदगी जीने वाले आम आदमी के लिए यह पूर्णवंग परिचित्त है। उदाहरण देकर स्पष्ट करना उत्त होगा। मान लेजिए जोग्स नामक एक व्यक्ति, जिसने अपनी औकात से अधिक पी रखी है, किसी पार्टी के कार चलाता हुआ पर लीट रहा है। कार की ब्रेक काम नहीं कर रही है और एक स्तरनाक मोड पर जहां रोशनी बेहद कम है जोग्स, वेचारे राविसन को जो नुमकड की दुकान से सिगरेट खरीदने के लिए सडक पार कर रहा होता है, कुचल कर मार बातता है। मान लीजिए इस मामले के रक्ता कहा हो जाने के बाद हम स्थामिय पुनिस चाने में इसके कारणों की जाच करने बैटते है। स्या चातक का स्वाय के नमें में कार चलता इस कु किस में किस के स्वाय का कारण का मान की साम करने की साम चातक का स्वाय के नमें में कार चलता इस हमें का साम के स्वाय का नमें में उसके का स्वय के साम का साम की साम करने बैटते है। स्वा चातक का स्वय के नमें में कार चलता इस दुर्गना का कारण था, ऐसी हालत में उसके खिलाफ का मान के साम कर साम का साम का साम का साम का साम का साम का साम की साम कर साम की साम किस साम की साम का साम की साम की साम की साम की साम का साम की साम का साम की साम का साम की साम की साम का साम की साम का साम की साम

<sup>ে</sup> एत॰ पाल , 'दि एनिहिनेशन आफ मैन' (1944), पू॰ 147.

ध्यान उपर आकृषित करना उचित होगा ? मान लीजिए जब हम इन विक्लों मी संभावना पर गौर कर रहे हों, उसी बीच दो गुण्यमान्य भद्रजन, मैं उनके नाम नहीं बनाऊंगा, कमरे में फट पडते हैं और बेहद तकंपूर्ण पद्धति और धाराप्रवाह भौली में हमें बताने लगते हैं कि अगर शविमन की मिगरेटें उम शाम सत्म न हुई होती तो वह सडक पार करता हुआ कार से कुचला जाकर म मरता: कि राविमन की सिगरेट की तलव प्रकारांतर के उसकी मीत के लिए जिम्मेदार की और इस कारण को नजरअदाज करना मामने की सपतीत में बेसार परन संबाना होगा और हमीनिए उसमे निरहर्व निकासमा अर्थहीन और येकार होगा। फिर, हम बया करें ? जितनी जल्दी हम अपने दोनो अनामंत्रित अतिथियो की वाग्धारा को रोक नकेंगे रोकेंगे और उन्हें विनम्नता मगर दहना के साथ दरवाजे के बाहर हैन देंने और दर्बान को आदेश दे देंगे कि उस्त गरमनो को किमी भी हालन में अदर जाने की इजामन वह आगे के न दे । इसके बाद हम फिर मामले की नहकीकात में लग जाएगे । मगर तहरीयान में विष्ने डालने थानों को हमारा बया जवाब होगा ? यह गच है वि रायिमन की भीत इमीलिए हुई कि यह निगरेट पीता था। इतिहास मे दर्पटना और गंबोग के बहुत्व के अबन जो कुछ बहुते है, वह पूर्णतया गण और एरदम ताकिक होता है। यह उसी प्रकार का अनुसापहीन तर्छ होता है जैमा हुमें 'एनिस इन बंडरलैंड' और 'ख्रु दि सुकिंग श्लाम' में मिलता है। आरमफीडींय प्रतिभा के इन परिपाय कती के प्रति प्रशंगा के भार के बावजूद मैं उनके तर्क नहीं मान नेता, इसके बजाय में अपने अलग अलग 'मड' के तभी को असम असम खानों के रखना है। इतिहास के 'यह' का सके दाजगन के 'मुड' का सर्व नहीं हो सबना।

अनम्ब दिन्हाम (नच्यो और कारणों के) चुनाय की यह प्रविचा है, जो ऐतिहामित दृष्टि से महत्वपूर्ण (नक्यो और वारणों के) चुनार से सबस रसती है। देनाहर सार्थन से मुद्राबद की एक बार उपार से तो करेंगे कि दिन्हान एक 'चुनाने की प्रविचा' है, बचार्य को न ने बचन बोधारमार वा अनुभवामन बनिक क्षारमार कि स्तुमनमुद्र से मिरान कि निवाद कि क्षारमार कि स्तुमनमुद्र से मिरान कि महान है जो उसके उद्देश्य के नित्म महरवपूर्ण होते हैं, उसी अक्षर कारण और वार्य या प्रभाव की बिहार श्रुप्तनाओं से से यह के बच उप्ते पुत्रमार कि स्तुमन के सित्म स्तुमन के सित्म स्तुमन के सित्म स्तुमन के सित्म सित्म के स्तुमन सित्म के स्तुमन सित्म सित्म सित्म सित्म सित्म सित्म स्तुमन स्तुमन सित्म सित्म स्तुमन सित्म सित्म सित्म स्तुमन सित्म सित्म स्तुमन सित्म सित्म सित्म सित्म स्तुमन सित्म सित्म

की उपेक्षा करनी पडती है, इसलिए नही कि उनके कारण और कार्य में अन्योन्याश्रय सबंध नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वह कार्य कारण शृंखला ऐतिहासिक दृष्टि से संदर्भहीन होती है। इतिहासकार के पास उनका कोई उपयोग नही होता क्योंकि उनकी कोई तार्किक व्याख्या संभव नही होती और अतीत अथवा वर्तमान के लिए उनका कोई अर्थ नहीं होता। यह सही है कि विलओपेट्रा की नाक, बजाजेट का गठिया, अलैक्जेंडर की वंदर का काटना, लेनिन की मृत्यु और राजिसन की घूम्रपान इच्छा के स्पष्ट परिणाम है, मगर इसमें यह सामान्य ऐतिहासिक नियम नही बनता कि महान सेनापति युद्ध इसलिए हारते है कि वे सुदरियों के प्रति आसक्त हो जाते है या कि युद्ध इसलिए होते हैं कि राजा लोग बंदर पालते है, या कि लोग सडको या गाडियो के नीचे कुचलकर इसलिए मरते है कि उन्हें घू अपान की लत है। इसके विपरीत अगर आप किसी साधारण आदमी से कहे कि राविसन इसलिए मरा कि उसे कुचलने वाली कार का चालक नशे मे था, या कि कार के बैक दोपपूर्ण थे या . सड़क का मोड़ बेहद तीखा या और आगे कुछ भी देखना मुमकिन न या तो तमाम कारण उसे राविसन की मौत की समझदार व्याख्या प्रतीत होगे। अगर उसे कारणों के चुनाव का अवसर दिया जाए तो वह इनमें में एक ही तरफ इशारा करके कहेगा . यही राबिसन की मीत का 'असली' कारण था उसकी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं। इसी तरह अगर आप इतिहास के विद्यार्थी से कहे कि 1920 के बाद के वर्षों में सोवियत देश में जो सवर्ष हुए उनका कारण था, उद्योगीकरण की प्रगति की दर पर विवाद, या शहरों के लिए भोजन जुटाने के लिए किसानो को प्रेरित करने के तरीको पर असहमति, या बडे नेताओ की आपसी होड और महत्वाकाक्षाएं, तो वह इन्हे तार्किक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्याख्या मान लगा नयोकि से कारण अन्य ऐतिहासिक परिस्थितियों में भी लाग् किए जा सकते है और यह कि जो कुछ घटित हुआ उसके ये 'असली' कारण थे, जबकि होनिन की असमय मृत्यु नहीं थी। अगर वह इन विषयों पर पढ़ने और सोचने की जहमत उठाने वाला व्यक्ति है तो उसे हीगेल की यह प्रसिद्ध उक्ति याद आएगी कि 'जो कुछ ताकिक है वही असली या ययार्थ है और जो कुछ असली या यथार्थ है वही तार्किक है।' फिलासाफी आफ राइट्स' के प्रावक्यन से उद्धृत यह कथन बहुत विवादास्पद रहा है और इसे लेकर काफी गलतफहमिया फैलाई गई है।

आइए, पन भर को हम राबिधन की मौत के कारणों पर लौटों । हमें यह पहुचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि कुछ कारण 'असली' और तार्किक ये और दुगरे दुर्धटनात्मक और अतार्किक । मगर इस विभावन का हमारा मापदड या आधार मत्रा या ? तर्जवित का प्रयोग हम माधारणनः किमी उद्देश्य के लिए फरते हैं। बौदिक सोग कभी कभी मौज में आकर तक करते हैं या गोनते हैं कि वे तर्क कर रहे है। मगर मोटे तौर पर आदमी किमी निष्कर्ष या नक्ष्य के लिए तर्क करना है। और जब हमने कुछ ब्यास्त्राओं को नाकिक और अन्य को अतार्किक स्वीकार किया तो उम समय हम उन ब्याख्याओं का जो किमी उद्देश्य या लक्ष्य की पृति कर रही थी, दूसरी व्यान्याओं के साथ जो ऐसा नहीं कर रही थी, अंतर कर रहे थे। इस मामने में यह कल्पना करना उचित लगता है कि कार चालकों के बाराब पीने पर प्रतिवध, बेकों के नहीं होने की कड़ी जाच और सड़को की स्थिति में मुधार में यानायात दुर्घटनाओं में कमी आएगी, मबर ऐसा मान लेना निहायत गैर नमझदारी की बान लगती है कि अगर लोगों को सिगरेट पीने में रोक दिया जाए नी यातायान इपेंटनाए गर्म हो जाएंगी। यही वह मानदंड था जिसके आधार पर हमने दो नरह की गारण भूंखलाओं में से चुनाव किया और इतिहास के सबध में भी कारणों के चुनाय का यही मानदंड होता है। यहां भी हम ताकिक कारणी और दुर्घटनारमक कारणों में फर्क करते हैं। उन कारणों को हम साकिक कारणो के गाने मे

रहोंने जो दूसरे देशों, दूसरे यूगो और दूसरी परिस्थितियों पर भी साग विए जा सकते है, जिनमे हम फलब्रद सामान्यीकरण करके नियम बना गर्के, उनमे सबक ले सकें और जो हमारी समझ को ब्यापक और बहरा कर गर्के । दुर्पदनारमञ् कारणों या मंबोगो का मामान्यीकरण नही किया जा महता पानी उनमें गामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते । और चुकि वे पूरे पूरे विशिष्ट होते हैं. भतएय न सो उनसे कोई सबक सीमा जा सबता है और न ही उनमें निष्त्रपें ही निशाने जा सकते हैं। मगर यहां मैं एक और मुद्दा उठाऊना । दरअस्य उद्देश्य पराता का यही दृष्टिकोण इतिहास में कार्य कारण सबध के ह्यारे अपवहार की नुत्री है और निश्मय है। इसमें मृत्यों के आधार पर गुण दोष विवेचन निहित है।

जैसा कि हम पिछले अध्याय मे देख चुके हैं इतिहास में ब्याख्या के साथ मुत्यों के आधार पर गुण दोप विवेचन जुडा होता है और कार्य कारण निरूपण ब्याख्या के साथ संबद्ध होता है। मैनिक के, बीसवी शताब्दी के तीसरे दशक में मैनिक महान के शब्दों में : 'इतिहास में कारण मंदंधों की दोज में मैनिक महान के शब्दों में : 'इतिहास में कारण मंदंधों की खोज के पीछे, प्रतास मा परोझ हप से मुत्यों के बिना असंभव हैं - कारणों की खोज के पीछे, प्रतास मा परोझ हप से मुद्यों की खोज कर कर होती है।'' इससे मुझे अपने पहले के कवन की याद आती है कि इतिहास का कार्यव्यापार दोहरा और अन्योच्याश्यी होता है। वह वर्तमान के आताक में अतीत के बारों में हमारी समझ को बढाता है। अर अतीत के आलोक में वर्तमान के बारे में हमारी समझ को बढाता है और अतीत के आलोक में वर्तमान के बारे में हमाशी सुता नोक के प्रति एंटनी की आमक्त जैसा और कोई भी तथ्य, जो इस दोहरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता इतिहासकार की वृष्टि में यरा हुआ और वेकार होता है।

यहा मैं यह स्वीकार करना चाहंगा कि मैंने आपके साथ एक भरी चाल की है। हालांकि आप आसानी से उसका आशय समझ गए होगे और चंकि इससे मुभी अपनी वात संक्षेप में कहने का सुभीता है, आपने मेहरवानी करके इसे मार्टहैंड का एक तरीका मान लिया होगा। यहा तक मैं 'अतीत और वर्तमान' के परपरागत शब्दों का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते है कि अतीत और भविष्य के वीच एक काल्पनिक विभाजन रेखा के अतिरिक्त वर्तमान का कोई अस्तित्व नहीं होता। वर्तमान की बात करते समय हर बक्त सेने समय का एक और आयाम उसमें चुपके से समाहित कर लिया है। मेरा ह्याल है यह दिखाना आसान होगा कि चूंकि अतीत और भविष्य एक ही समय बिस्तार के दो हिस्से है, अतीत में रुचि लेने के साथ भविष्य में रुचि लेना जुड़ा हुआ है। जब लोग केवल वर्तमान में नहीं जीते और अपने अतीत और भविष्य में सचेत रुचि लेने लगते हैं तो हम प्रागीतहासिक और ऐतिहा-सिक की विभाजन रेखा को पार कर लेते है। इतिहास परंपराओं को आगे बढाते जाने में निहित है और परपरा का अर्थ है कि अतीत के सबक और आदत भविष्य में ले जाना। अतीत के अभिलेख हम भविष्य में आने वाली पीडियी के लिए मुरक्षित रखते हैं। डेन्मार्क का इतिहासकार हुइजिया लिखता है कि 'ऐतिहासिक चितन हमेशा उद्देश्यवादी होता है।" सर चास्में स्नो ने पिछने

मान्नेसिट्टेन उण्ड वर्डे इन केर नैस्तिस्टे (1928), एफ० स्टर्ने झुन 'वैराइटीन आफ हिस्ट्री' (1957) में पू॰ 268, 273 पर अनुनित.

जे हुइनिंगा, एफ स्टर्ने हारा 'वेराइटीब आफ हिस्ट्री' (1957)में बनूदिन, प्० 293.

इतिहास में कार्य कारण संबंध 115

दिनों रदरफोर्ड के बारे में लिया कि 'सभी वैज्ञानिको को तरहः'' उनकी हड्डियों में भविष्य समाया हुआ या, हालांकि वे कभी नहीं सोवले थे कि इसका अग्राय परा है।'' मेरा ख्याल कि अच्छे इतिहासकारों की हड्डियों में भी भविष्य होता है, भने ही वे इसके बारे में सोचें या न मोचें। 'बचों ?' पूछने के अलावा, इतिहासकार एक और प्रस्त पूछता है: 'निघर ?'

> श्री जे बेगरहर्टा, श्री गण्यात शहर श्री हरिशंकर शर्मा एवंम् श्री योज्ञंबित्रयं शर्मा की स्मृति में भें र स्मेरी :- हर प्रचाद क्यारहर्ट्टा प्यारे शोहम क्यारहर्ट्टा धेरुश्रेशाहन क्यारहर्ट्टा



. इतिहास प्रगति के रूप में



आरंभ में ही में आज ने तीन वर्ष पूर्व आवनकोई में आधुनिक इतिहास के रैगिअस प्रोक्षेतर, प्रो॰ पीविक के उदघाटन भाषण से एक उद्धरण देना चाहुंगा : 'इतिहास की ब्याच्या की हमारी उरहंठा इतनी गहरी है कि यदि हम अतीत पार रपनारमक दृष्टि न रखें, तो या तो रहत्यवाद की ओर खिच जाते हैं या वैशायवाद की ओट 11

मेरा ध्यान है 'श्हरूपवाद' इस दृष्टिकोण का समर्थन करेगा कि इतिहास का अर्थ

इतिहास के बाहर बही बरली रशास्त्र या धर्मशास्त्र में है, जो बस्तृत: यद्याएय या नीपुरह मा द्यायन्त्री जैसे दनिहासकारों का दृष्टिकोच है। वैराज्यवाद' इस इंप्टियोग या गमर्थन करता है कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता या भनेता ऐसे अर्थ होते हैं जो गमान क्य से मान्य या अमान्य होते हैं या उसका यही मर्प होता है थी हम स्वेण्छा में उसे देते है और जिसके उदाहरण मैं पहले

गई बार दे पुरा हु । यह आज के दी अस्वत लीर बिय ऐतिहासिक दुष्टिकीय हैं। मगर मैं बिना दिनी हिचक के इन दोनों को अहबी हार करता हूं। अब हमारे

पास केवल 'अतीत पार रचनात्मक दृष्टि' वाला अजीव मगर सांकेतिक मुहावरा वच रहता है। प्रो० पोविक ने जब इस मुहावरे का प्रयोग किया तव उनके दिमाग में क्या था, यह जानने का कोई जगय नहीं है, इसलिए मैं इसकी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने की कोश्रिश करूगा।

एषिया की प्राचीन सम्यता के समान ही यूनान और रोम की प्राचीन (क्लासिकी) सम्प्रताएं मूलत. अनैतिहासिक थी। जैसा कि हम पहले देख चुके है इतिहास के जम्मदाता हैरोडोटस की बहुत कम सतानें हुई और कुल मिलाकर प्राचीन सम्प्रता के लेखक भविष्य और लतीतें दोनों के प्रति समान भाव के निरासकर प्राचीन सम्प्रता के लेखक भविष्य और लतीतें दोनों के प्रति समान भाव के निरासकर थे। ध्यूतिडाइडीज का विश्वास था कि तम पटनाओं का उसने वर्णन किया था उनके पहले कुछ महत्वपूर्ण घटित नही हुआ था और न बाद में ही होने की समावना थी। वृत्वेटिअस ने अतीत के प्रति अपनी निरासकित से मिलप्य के प्रति मानव जाति की निरासकित का सिद्धांत निकाला: 'सोचो, किस तरह हमारे जन्म से पूर्व के अनंत समय से हमारा कोई वास्ता न था। यह एक आइना है जिसमें प्रकृति हमारी भृत्व के बनंत समय से हमारा कोई वास्ता न था। यह एक आइना

सुद्धर प्रविध्य का किश्वसमय दिवास्वयन असीत के स्वर्णयुग मे रूपोतरित ही गया, यह एक मानवढ़ीये वृष्टिकोण है जो इतिहास की प्रक्रिया को प्रकृति को महिम्या से समाहित कर लेता है। इतिहास कही जा नही रहा था चूकि उससे असित्य का भी भाव नहीं पा। चूकि उससे अविध्य का भी भाव नहीं था। चैकल वर्जील 'एनीड' में इस मानवढ़िये। घारणा से ऊपर उठ पाया, वही वर्जील जिसने अपनी चौथे 'एकलाम' (सवाद काक्य) में स्वर्णयुग की ओर लौटने का चलामिकी वर्णन किया है। 'इपेरियम मिने फिने देदी' एक अस्पत क्लासिक विद्योधी मिचार था, जिसके आधार पर परवर्ती काल में वर्जील को अर्थेड क्लासिक वर्णोदी सतीहा माना गया।

यहूदियों ने, और उनके बाद ईसाइयों ने एक नया दृटिकोण सामने रखा जो इतिहात का उद्देश्यवादी दृद्धिकोण या और जिसके अनुसार ऐतिहासिक प्रक्रिया एक सदय की ओर अप्रसार हो रही है। इतिहास को उपका अये और उद्देश्य मिल गए, मगर उसके सिए उसे अपना घर्मनिरपेश चरित्र घोना पड़ा। इतिहास के अपने सदय तक पहुँच जाने का स्वतः अये है इतिहास स्वा अंत। इतिहास पुढ़ एक ईस्वर न्यायवाद हो गया। यह दिवहास का मध्यकातीन

दृष्टिकोण या । पुनर्जागरण ने मनुष्य केंद्रित विश्व और तर्र की प्रमुखता के बनागिकी दुष्टिकोण को वृतः प्रतिष्ठित किया, मगर भविष्य के निराशायादी बनागिकी दृष्टिकीण के बदले यहदी ईगाई परवराओं से प्राप्त आनावादी इंटिकोण की प्रतिष्ठा की श्मिमय जो एक समय रच्ट और सविष्ण पा, अब मित्रवत और मर्जनात्मक हो उठा । होरेस के 'डोमनोसा क्वेड नो इन्मिन्य्डट हिएस' की बेकन के 'बेरिटस टेंपोरिस फीलिआ' से तलना कीजिए। गचेतनवादी तारिकों ने, जो आधुनिक इतिहाम लेगान के जन्मदाता है, पहरी ईगाई उद्देश्यवाद को तो ज्यों का त्यों से लिया मगर लक्ष्य को धर्मनिर्वेद माना: इस प्रकार ऐतिहासिक प्रक्रिया के साकिक चरित्र को फिर से स्थापित करने में नफन हुए। पृथ्यी पर मानव स्थिति की पूर्णता के सहय की ओर प्रगति करना इतिहास माना गया । सचेतनताशादी इतिहासकारों में महानतम पियन को उनके विषय की प्रकृति भी यह कहने से नहीं रोक नकी कि यह 'एक भूपद निष्कर्ष है कि विश्व के प्रत्येक गुण ने मानव जाति के वास्तविक ऐरवर्म, प्रमन्नता, ज्ञान और द्यायद गुणो को भी बढाया है और अभी भी बढ़ा रहे हैं।" जब ब्रिटिश समृद्धि, शक्ति और बारमविश्वाम अपने उच्यतम गियर पर थे, उन्ही दिनों प्रगति संप्रदाय अपने चरम पर पहुंचा था और ब्रिटिंग नेखक तथा ब्रिटिश इतिहासकार इस गप्रदाय के गबरे प्रमुख महदाना थे। यह बात इननी परिचित है कि इनका निर्मंत करना बेकार है। मैं केपर एक दो उद्धरण देकर यह दिला दुगा कि पिछले दिनो निम प्रकार प्रगति के प्रति भास्या हुमारे समुचे चितन का आधार रही है। कैंब्रिज साईन हिस्दी की भागोजना पर 1896 की अपनी रिपोर्ट में एक्टन ने इतिहास की एक 'प्रयतिशीन , निज्ञान' बहा था, (इसे मैं अपने प्रथम भाषण में उद्धन कर पुरा हूं) और उनके प्रयम खंड के प्राक्तक में लिया : 'मानव ब्यावार में प्रगति की वैक्तानिक बलाना को, जिनके आधार पर इतिहास तिया जाए, आधार रूप में हमें

स्वीकार करना पड़ेगा। 1900 में प्रकाशित इस इतिहास के अतिम खंड में उँपियर में, जो हमारे स्नातक कक्षा में अध्ययन के दिनी हमारे कालेज में द्यूटर था, महमूस किया कि 'आमार्मी युग इस बात के साक्षी होंगे कि प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय प्रभूत की कोई सीमा नहीं हो सकती और न ही उ संसाधनों को मानवीय कर्याण में नियोजित करने की उसकी क्षमता पर ही। 1 में जो जुछ कहने जा रहा हू उसके परिशेख्य में मेरे लिए यह स्वीकार तेना उचित होगा कि यही वह बातावरण है, जिसमें मेरी चिछा हुई यी और मैं आधी पीडी पहले के बट्टेंड रसेल के विचारों को बिना किसी हिचक के स्वीकार कर सकता हूं कि : 'मैं विकटीरियाकालीन आशावाविता के यूरी बाद के समय पैंबा हुआ, और.''' उपरोक्त काल में आसान आशावादिता को पूरी बाद के समय पैंबा हुआ, और.'''

1920 में जब बरी ने अपनी पुस्तक 'दि आइडिया आफ प्रोग्रेस' लिखी, उन दिनों एक खश्क आयोहवा फैली हुई थी जिसका दायिश्व उसने 'उन उपदेशको पर. जिन्होंने रूस में आतक का साम्राज्य फैला रखा था', डाल दिया । यह उस समय की विचारधारा के अनकल विचार था, हालांकि उसने प्रगति को 'पहिचमी सभ्यता की जीवनदाई और नियत्रक धारणा' माना था। इसके बाद यह स्वर शात हो गया । कहा जाता है कि रूस के शासक निकोलस प्रथम ने आदेश निकालकर 'प्रगति' कव्द पर प्रतिबंध लगा दिया था: आजकल पश्चिमी योरोप के यहा तक कि संयुक्त राज्य अमरीका के भी दार्शनिक और इतिहासकार उसका समर्थन करते दील पढ़ते हैं। प्रगति की कल्पना का निरोध किया जा रहा है। पश्चिम का पतन इतना परिचित बाक्य हो गया है कि उसके लिए उद्धरण चिद्ध की जरूरत नहीं है । सेकिन देर सारी चीख पुकार के बावजूद वस्तत: हुआ क्या है ? किनके द्वारा यह नई विचारधारा अस्तिश्व में आई ? पिछले दिनो मुझे बर्देंड रसेल का एक ऐमा कथन देखने की मिला जिसने मुक्ते चौंका दिया क्योंकि यह उनका अकेला बक्तव्य है, जिसमे गहरी वर्ग भावना विद्यमान है। उनका कथन या कि 'कुल मिलाकर आज दुनिया में सौ वर्ष पहले की तुलना में बहुत कम स्वतन्नता है।" मेरे पास स्वतंत्रता को मापने

कैंत्रित माहर्न हिस्द्री इट्स ओरिजिन, आधरियप, एँड प्रोडकान (1907), प्॰ 13, कैंत्रित माहर्न हिस्द्री, 1 (1902), प्॰ 4, xii (1910), प्॰ 791-

<sup>2.</sup> बी॰ रसेल पॉट्रेंड फाम मेमोरी (1956), पु॰ 17

<sup>3.</sup> जे॰ बी॰ वरी दि आइडिया आफ प्रोग्नेम (1920). पू॰ vii-viii

<sup>4.</sup> बी॰ रमेत पाँड्रेंट फाम मेमीरी (1956), पू॰ 124

भीर वे बिम सीमा तक अमान्य है ?

मा कोई पैमाना नहीं है और मैं नहीं जानता कि बहुमन की बढ़ी हुई स्वत्र दा। के माथ अल्पात की कम हुई स्वतंत्रता का मतुलन की बनाए ? गगर विभी भी गानदंद का प्रयोग करें, मुझे यह वकाष्य एक बहुत बढ़ा भूठ लगता है। मैं ए॰ के॰ पी॰ देलर के उस आवर्षक बनाव्य की ओर ज्यादा बार्यापत है, जिसकी राजक हुने कभी कभी आकृतकोई की मैंशिक जिदगी में देखने को मितती है। ये लियते हैं कि मध्यता के पतन के चर्चाओं का 'अर्थ निर्फ यह है कि पहते विकायिकालय के प्राध्यापको के पर सौकर होते थे और अब उन्हें अपने हायी में कपड़े योने पड़ने हैं।" निश्चय ही भूतपूर्व नौकरों के निए औरकेंगरी द्वारा भुताई सरमा प्रयति का प्रतीक हो सकता है। अधीका में गोरे लोगों की प्रभुता वी मगाप्ति, जो माझाज्य के स्वामिमक्तों की विता का कारण है और अर्फाइन गणनंत्रवादियो और मोने तथा ताबे की खानों में पैना लगाने बाने धनकुरेंगे के लिए परेशानी का बावन है, कुछ लोगों को प्रगति अभी कुछ तय सकती है। मुसे इन्दा कोई कारण समझ नहीं आता कि बनो हम प्रगति के इस प्रशत पर 1950 के दशक को 1890 के दशक के मुहाबत में तरबीट दें, क्यों हम इस. एतिया और अफीका के फैनले पर अबेजी बापी देशों का फैनला लाई दा मुद्रप्रयों के बुद्धिश्रीकी की राय की उस साधारण गरीय की राय के सुकार र प्राथमिकता है, जो भैकमिलन महाशय के अनुसार पहले कभी इतने संब मे नहीं था। आइए, थोडी देर के लिए हम दम प्रश्न का निर्मय स्थानित कर हैं कि हुम प्रगति के मुग में जी रहे है या पतन के पुग में और गहराई में जाकर देखें कि प्रवृति की धारणा का आध्य क्या है, इसके पीछ कीन भी कराना निहिन है

परेशानी खरम कर दी और अंतत. इतिहास की तरह प्रकृति भी प्रगतिशील प्रमाणित की गई। मगर इससे गलतफहमी और गहरी हुई और जैविक वंशागित, जो विकास का स्रोत है, के साथ सामाजिक दाय, जो इतिहास में प्रगति का स्रोत है, की तुलना की गई। यह अंतर ज्ञात और स्पष्ट है। एक योरोपीय बच्चे को एक चीनी परिवार मे रख दीजिए। बच्चा गोरी चमड़ी के साथ वडा होगा, मगर चीनी भाषा बोलेगा। चमड़ी की रंगत वशपरंपरा से प्राप्त जैविक दाय है, जबकि भाषा मानव मस्तिष्क द्वारा संप्रेषित एक सामाजिक सप्राप्ति है। बंशपरंपरा द्वारा जो विकास होता है उसके चिह्न करोड़ो सालों में स्पष्ट होते है; जब से लिखित इतिहास प्राप्त होता है तब से मानव जाति मे ऐसा कोई जैविक परिवर्तन नहीं आया है, जिसकी गणना की जाए। सामाजिक सप्राप्ति द्वारा जो प्रगति होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्ष्य किया जा सकता है। तार्किक प्राणी के रूप में मनुष्य की विशेषता का सार यह है कि वह विगत पीडियों के अनुभवी की एकत्र करके अपनी क्षमताओं की विकसित करता है। आधनिक मनव्य के पास 5,000 वर्ष के उसके पूर्वजो की अपेक्षा न तो वडा मस्तिष्क है और न ही विचार करने की बड़ी नैसर्गिक क्षमता ही है। परत् आज उसकी विचार मनित कई गुना मधिक प्रभावी हो गई है क्योंकि उसने मध्यवर्ती पीढियों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण की है और उन्हें अपने अनुभव क्षेत्र मे शामिल कर लिया है। प्राप्त की गई विशेषताओं का समेपण ही, जिसे जीव विज्ञानी अस्वीकार करते हैं, सामाजिक प्रगति की आधारशिला है। एक पीडी से दूसरी पीड़ी को प्राप्त दक्षताओं के संप्रेषण द्वारा प्रगति ही इतिहास है।

दूसरा मुद्दा यह है कि हमे न तो यह करवना करनी चाहिए और न ही उनकी जरूरत है कि प्रमित का एक निश्चित आरंभ या अत होता है। पचास साल से कम हूए जब यह विश्वाम किया जाता था कि सम्यान का आधिरतार मील नेदी की पाटी में 4,000 ईमा पूर्व बढ़ा था। आज यह उनना हो कियानीय रह गाया जितना यह कालक्ष्म विज्ञान जिमके अनुमार विश्व की रचना 4,004 ई० पूर्व में हुई थी। निषयय ही गम्यता जिसके जम्म को हम प्रमित्व की करना न का सारम बिंदु मान सकते हैं, एक आविष्कार नहीं थी, विलक्ष विकास नी एक अनिश्चित धीमी प्रविच्या है, जिसमें बीच बीच में अद्मुल केत रहा है। प्रमित्व या सम्यता कव आरम हुई इस प्रमन्त के लिकर हुई परागत होने की जरूरत नहीं है। प्रमित्व के निष्कत अंत भी नरूपता बेहन की स्थानत की स्थानत की प्रविच्या है। प्रमित्व के निष्कत अंत भी नरूपता बेहन की स्थानत की मान्य की मान्य की प्रमित्व की प्रमित्व की स्थानत की स्थानत की मान्य की प्रमित्व की प्रमित्व की स्थानत की स्थानत की मान्य की प्रमित्व की प्रमान की प्रमित्व की प्रमित्व की प्रमान की प्र

अतिश्रम को विक्टोरियाकालीन प्रसिद्ध इतिहासकार रखी के आर्नेल्ड ने और बढ़ाया जिन्होंने 1841 में आवसफोर्ड में इतिहास के रेगिअस प्रोफेंमर के जदधाटन भाषण मे विचार व्यक्त किए कि मानव इतिहास का आधनिक काल मानवता के इतिहास का अतिम चरण है। उसके अनुसार : 'यह समय की संपूर्णता के चिह्न धारण किए हुए है जैसे इसके बाद कोई आगामी इतिहास होगा ही नहीं। " मार्क् की यह भविष्यवाणी कि सर्वहारा कालि से वर्गविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा. नैतिक तथा ताकिक स्तर पर कही अधिक स्थीकार्य है। परंतु इतिहास के अत की कल्पना में एक परलोकशास्त्रीय ध्यति है जो इतिहास की अपेक्षा धर्मशास्त्र के अधिक निकट है और इतिहास के बाहर इतिहास के लक्ष्य की धारणा की पूष्टि करती है। निश्चय ही इतिहास का एक निरिचत अत मानव मस्तिष्क के लिए आकर्षक लगता है और स्वतंत्रता की दिला में अनवरत प्रगति की ऐक्टन की कल्पना अस्पट्ट और भयावह लगती है। यदि इतिहासकार प्रगति की अपनी अवधारणा को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे प्रगति को एक प्रक्रिया मानना होगा जिसमें विभिन्न युगी की मार्गे और स्थितिया अपना विशिष्ट योगदान करेंगी। और यही ऐक्टन का आशय होता है जब वह कहता है कि इतिहास प्रगति का आलेख नहीं है बल्कि एक 'मगतिशील विज्ञान' है या आप चाहे तो इसे यों वह सकते हैं कि इतिहान, घटनाओं की श्रायला और उन घटनाओं के आलेख, इन दोनों ही रूपों में प्रगतिशील है। आइए देखें इतिहास में स्वतंत्रता के विकास के बारे में ऐक्टन काक्याकदन है:

पिछन चार सो वर्गों के तीन्न परिवर्तन और धीमी प्रगति को कालाबधि में अनवरत आतंक और अन्याय के शिक्षाण दिननों और निर्वेत वर्गों, जिन्हें उत्तर स्थिनि में अन्य बगों हारा पहुँचा दिया गदा था, के गंगुक्त संपर्गों में ही स्वाधीनता सुरक्षित, सबन और परिवर्दित हुई और अंतनः उनको गही समा विक्तित हुई है। 2

एंक्टन के अनुसार घटनावस के रूप से स्वाधीनता नी दिशा में प्रगति करना और उक्त घटनाओं के अलिय के रूप में स्वाधीनता की समझ की दिशा में प्रगति

टी॰ मार्नेस्ड ऐत इताबूरम 'नेक्चर बात दिस्टडी' आपक मार्चन (१४६१), प॰ 38.

<sup>2.</sup> ऐस्टन : 'मेरपर्न आन माहने (त्युने' (1906), पू॰ 51.

करना इतिहास है। ये दोनों प्रकियाएं साथ साथ चलती है। ऐसे युग में जब विकासवाद से समानता दिखाना एक फैशन था, दार्शनिक बैडले ने लिखा : 'धार्मिक विश्वास के लिए विकास के चरम को इस रूप में दिखाया जाता है ...जो कि पहले से ही विकसित हो चुका है।" इतिहासकार के निए विकास का चरम पहले से विकसित नहीं हो सकता। यह अब भी भविष्य के सुदूर गर्भ में है और ज्यों ज्यो हम प्रगति करते है उसके चिह्न प्रकट होते है। इससे उसका महत्व कम नहीं होता । मार्गदर्शक के रूप में कंपास मुख्यवान और अनिवार्य है, मगर कंपास को हम मार्ग का मानचित्र नहीं मान सकते । इतिहास की अंतर्वस्तु को हम अपने अनुभवो के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि किसी भी समझदार आदमी ने यह विश्वास कभी नहीं किया कि बिना पीछे हुटे पथक्षप्ट हुए और टूटे हुए प्रगति अनवरत रूप से एक सीधी अटट रेखा में आगे बढती गई है और किसी भी समझदार आदमी की इसमे इतनी अधश्रद्धा नहीं हुई कि तीखी से तीखी प्रतिकिया भी उसे हिला न पाई हो। प्रगति की प्रक्रिया में साफ साफ देखा जाता है कि कुछ काल प्रगति के होते है तो कुछ प्रतिकिया और पश्चादगति के। इसके अतिरिक्त यह मानना भी गलत होगा कि एक बार पीछे हटने के याद उसी बिंदु या उसी मार्ग पर प्रगति किर से आरंभ की जा सकेवी। हीयेल या मार्क की चार या तीन सम्यताए द्वायन्त्री की इक्कीस सक्यताएं, एक जीवन का सिद्धात यानी सक्यताओं के जन्म पतन और ध्यस की चत्रीय प्रक्रिया का सिद्धात, इस तरह की समाम माननाए बेमतलय है। मगर इनमे यह तथ्य प्रदर्शन लक्षित होता है कि सम्पना को गतिशील करनेवाली शक्ति एक स्वान पर समान्त हीकर बाद में दूसरे स्थान पर फिर सकिय हो उठती है, अतएव हम इतिहास में जो भी प्रगति लक्ष्य करते हैं बह ममय या स्थान की दृष्टि से अनगरनशही है। सचमूच अगर मुझे ऐतिहानिक नियम गढ़ने का नंशा होता तो मेरे बनाए हुए ऐतिहासिक नियमों में से

एक यह होता कि कोई बन, बाहे इसे एक बमें कहिए या एक राष्ट्र या एक महाद्वीप या एक मध्यमा, जो एक युग में सम्बन्ध की प्रमति में शीर्ष भूमिका निभाता है, उनके निए दूनरे युग में बैगी हो भूमिका निभाना सुभव नहीं होता

फे॰ मानरीम आइडियानीजी ऐंड यूटोनिया (अबेबी अनुनाद, 1936), प॰ 236 में मनुष्य दी दिन्हिंग की रूप देने की इच्डाजीका के नाम 'दिन्हान की समाते' की उनकी शामता की दसकर बन्तुन करना है

<sup>2.</sup> एक एक वैको एविशास स्टबान (1876), पूर 293.

और इसका अच्छा खासा कारण है कि वह पूर्ववर्ती युग की परपराओं, स्वायों, और सिद्धांतों से इतना आबद्ध होता है कि परवर्नी पुण की मागों और स्थितियों के अनुरूप दन पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता । इस प्रकार ऐसा भी वेशक हो सकता है कि जो काल एक दल के लिए पतन का काल होगा वही किगी दूमरे दल के लिए एक नई प्रगति का जन्म काल होगा । प्रगति हरेक व्यक्ति या दल के लिए समान और साथ साथ नहीं होती, न हो ही सकती है। यह महत्वपूर्ण बान है कि हमारे परवर्ती पतन सिद्धांत के मसीहा हमारे मणयवादी मित्र जिन्हें इतिहास का अर्थ दिखाई नही देता और जो मान लेते है कि प्रमति मर चुकी है, समाज के उस वर्ग और विश्व के उस भाग से हैं जिसने गत कई पीडियों से सम्यता में विकास में प्रमुख भूमिका निमाई है और वड़ा योगदान किया है। अगर उनसे कहा जाए कि अतीत में वे जो भमिका निभा रहे थे, वह अब दूसरो के हाथ मे जाने वाली है तो इससे उन्हें कोई संतोष नहीं होगा। बाहिर है कि जिस इतिहास ने उनके साथ ऐमा अनाकांक्षित छन किया है, अर्थपूर्ण और ताकिक प्रक्रिया वाला हो ही नही सकता। परत् हम अवर प्रवति की परिकराना की जीवित रखना चाहते हैं तो मैं समझता है, निश्चय ही प्रयति की सरल रेग्रा के ट्टने के सिद्धात को मानना होगा।

अंत में मैं इस प्रश्न वर आना हू कि ऐतिहासिक गतिबिधि या कार्य के अर्थ में प्रगति की आस्वयन अंतर्वेस्तु गया है? जो लोग नागरिक अधिकारों, गार्वेद्र जीनता या रंड महिताओं के दोयों या रामोद वा आधिक असमानता के विवद्ध मंपर्य मर रहें हैं वे केवल उन्हों स्पट चहुँच्यों के तिए मचर्चरत हैं; वे मचेत्र मर पूर्य प्रभित्त के असांचित करते के तिए या कियी असांचित करते के तिए या कियी अस्वधारणां या 'प्रमति' के निए ऐता नहीं कर रहे हैं वह तो इतिहासकार है जो उनके नाओं और मंपर्य पर अपनी 'प्रमति' के अवधारणां ना तामू करता है और उनके काओं को प्रयत्ति की मंत्रा देता है। स्पर सम्मे प्रमति की सारा प्रमान प्रही से गहरूत

होना चाहंगा कि : 'प्रगति और प्रतिक्रिया, चाहे इनका जितना भी दृष्पयोग किया गया हो अर्थहीन अवधारणाएं नही है।'य इतिहास की यह एक पूर्वधारणा है कि मानव जाति अपने पूर्ववितयों के अनुभवों से लाभ उठा सकती है ( जरूरी नहीं है कि उसे लाभ होता ही हो।) और प्रकृति में विकास के विपरीत, इतिहास मे यह प्रगति संप्राप्त गुणो और संपदाओं के संप्रेपण पर निर्भर करती है। इस संपदा में भौतिक ऐश्वयं और अपने परिवेश पर स्वामित्व स्थापित करने और उसे रूपांतरित करके उपयोग में लाने की क्षमता, दोनों शामिल हैं। वस्तुतः ये दोनो ही पक्ष अन्योन्याधित है और एक इसरे को प्रभावित करते है। मान्सं इस पूरी इमारत का आधार मानव श्रम को मानता है और अगर 'श्रम' को पर्याप्त विस्तत अर्थों मे लिया जाए तो यह फार्मला स्वीकार्य लगता है। परंत् संसाधनों के एकत्रीकरण से ही काम नहीं चलेगा जब तक उसके साथ इसमें न केवल बढ़े हुए तकनीकी और सामाजिक ज्ञान को बहिक अपने परिवेश पर मनुष्य के श्रेष्ठतर स्वामित्व को भी व्यापक अर्थों में शामिल नहीं किया जाता। मैं समझता ह आजकल कम ही लोग होगे जो नैतिक संसाधनो और वैज्ञानिक जानकारी के एकत्रीकरण, तकनीकी अर्थ में परिवेश पर स्वामित्व की दिशा में प्रगति के तय्य से इनकार करें। दरअस्ल जिन मुद्दों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते है वे ये हैं : क्या हमने समाज को व्यवस्थित करने की दिशा में प्रगति की है ? क्या हमने अपने सामाजिक परिवेश (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) पर स्वामित्य स्थापित करने की दिशा मे प्रगति की है ? क्या हम स्पष्टतः पीछे नहीं गए हैं ? बया सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का विकास तकर्माकी विकास के मुकाबल बरी तरह पिछड़ नहीं गया है ?

जिम लक्षणों से ये या इस तरह के प्रक्रन उभरते है वे बेहर स्पष्ट हैं। परंतु मुफ्ते पूरा शक है कि ये सवाल गतत बग से पूर्ज जाते है। इतिहान में कई नए मोड देने हैं, जब नेतृत्व और वहल करने का ह्यांगे एक दत के हाय से मिक्तकर हमरें और दिवय के एक भाग से दूमरे माग के हायों में चला गया है। आधुनिक राज्यों की पत्ति का उदय, शिवत के केंद्र का मूमप्र से हटकर पिवसी घोरीप में चला जाता और फासीमी क्रांतिकाल बहुपरिचित आधुनिक उदाहरण है। ये बात हमेगा तीप्र हमकल और मित गर्प के बात होहें है। पुरानी सत्ताएं कमबोर पड़ जाती है, गर्मों आदि का स्वार्ण के स्वार्ण के स्वार्ण की साम के स्वार्ण की साम का स्वार्ण के साम की स्वर्ण की साम की स्वर्ण की साम की स्वर्ण की साम की

वक्त ऐमे ही एक काल से गूजर रहे है। मुझे यह कहना गलत लगता है कि सामाजिक संगठन की समस्या की हमारी समझ या उस समझ के आधार पर समाज को संगठित करने की हमारी सदिक्छा अवनत हुई है। दरअस्त्र में कहना चाहुंगा कि उनमें काफी बढोतरी हुई है। यह नहीं है कि हमारी क्षमनाएं नि.शेप हुई है या हमारे नैतिक गण छीजे है । परत् महाद्वीपो, राप्दों और वर्गी के बीच गरित सतूनन के बदलाव से हमारी उयल पुयल और संघर्ष की अवधि ने, जिसमें से हम गुजर रहे हैं, हमारी क्षमताओं और गणों पर बेहद दवाव डाला है और सकारात्मक उपलब्धि की हमारी क्षमताओं और गणीं को प्रमावहीन कर दिया है। पिछते पचास वर्षों से पश्चिमी योरोप में प्रगति हुई है, इस विश्वाम को जो चुनौती मिली है में उसकी शक्ति को कम करके नही आकरा चाहता, फिर भी मैं अभी यकीन नहीं कर पाता कि इतिहास में अगति समाप्त हो चुकी है। परंतु आप अगर महाने प्रगति के परिमाण के वारे में प्रथन करें तो मैं कुछ यो कहंगा: इतिहास में प्रगृति का मस्पप्ट और निश्चित लक्ष्य, जिसका प्रतिपादन उन्नीसबी सदी के दार्शनिक अवसर करते रहे हैं, निएकन और अव्यावहारिक सिद्ध हुआ है। प्रगति में विश्वास का अर्थ नैसर्गिक रूप से अपने आप होने दानी मा अनिवार्य रूप से होने वाली प्रगति में विश्वास करना नहीं है, बरिक मानवीय क्षमताओं के प्रगृतिशील विकास में विश्वास करना है। प्रगृति एक असून गंजा है और जिन स्थल लक्ष्यों के लिए मानव जानि प्रयत्नशील है, ये इतिहास के दौरान ही प्राप्त होते हैं, इतिहास के बाहर नहीं। मुक्के मानव जानि की भावी पुणता या पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना में विश्वास नहीं है। अध्याश्यवादियों और रहस्यवादियों से इस सीमा तक में सहमत ह कि इस पृथ्वी पर पूर्णता की प्राप्ति संभव नहीं है। मगर मैं असीमित प्रगति की गभावना से संनुष्ट हो सरना हं, ऐसी प्रगति जिसकी कोई सीमा न हो या हम कम से कम उपरी सन्यना न कर सकें और जो ऐसे लड़यों की नरफ उन्मुख हो, जिन्हें हम उनकी और ज्यों ज्यों अग्रमर हों, स्यो स्वों समझ गर्के और जिनकी मान्यता उन्हे प्राप्त गरने की प्रक्रिया द्वारा ही प्रमाणित की जा नके। और मैं यह भी नहीं जानना कि इस तरह की किसी धारणा के अभाव में मानव समाज कैसे जीवित रह सरता है। प्रत्येक सुभ्य समाज अपनी बनुमान पीडी पर आने वाची पीडी के निमिन रयाग और बनिदान करने का दावित्य आरोपित करना है। महिष्य में आने बासी बेह्तर द्विया के लिए इन स्थामों और बिन्डानों को ब्रिन्युक्त मानका, सिमी दैंगी उद्देश के निमित्त इस नरह के त्यागों को उचित ठाराने जैसी ही एक धर्मनिरपेश बार है। बरी के शब्दों से : 'भाषी पीक्षी के प्रति गाँदन का निदार प्रवृत्ति की धारणा का क्लाभाविक गरिणाध

है ।'' संभवत: इस कर्तेव्य का औचित्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है और अगर है, तो मुझे नही मालूम कि इसे और किसतरह उचित ठहराया जाए ।

अव मैं इतिहास मे वस्तुनिष्ठता की प्रसिद्ध पहेली को लेता हूं। यह शब्द अपने आप में भ्रमारमक और ब्याख्या करने योग्य है। पहले के अपने एक भावण में मैं यह तर्क पेश कर चुका हूं कि सामाजिक विज्ञान में जिनमें इतिहास शामिल है, ऐसे किसी सिद्धात को स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें विषय और वस्तु की अलग अलग रखा गया हो और जो दृष्टा और दृश्य में तीखी विभाजन रेखा सीचता हो। हमें एक नए माडल की जरूरत है, जो उनके बीच के अंत.संबंधो और अत प्रक्रियाओं की मंश्लिष्ट प्रक्रिया के साथ न्याय कर सके। इतिहास के तथ्य शृद्ध वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते क्योंकि वे इतिहास के तथ्य तभी बनते है, जब इतिहासकार उनको महत्व देता है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता, अगर हम अब भी इस परंपरागत शब्द का प्रयोग करें, तथ्यों की वस्तुनिष्ठता नही हो मकती. बल्कि सिर्फ नंबंघों की वस्तुनिष्ठता होती है, तथ्यों और उनकी व्याख्या के बीच के सबंध, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच के सवध । मुझे फिर शायद उन कारणों को दहराने की जरूरत नहीं है, जिनके आधार पर मैंने इतिहास के बाहर तथा उससे स्वतन्न मृत्यों के स्थिर मानदंडों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओ पर फैसले देने के प्रयासों को अनैतिहासिक कहकर अमान्य कर दिया था। परंतु पूर्ण सत्य की घारणा भी इतिहास की दुनिया के अनुकूल नही है या जैसा कि मुक्ते संदेह है विज्ञान की दुनिया के भी अनुकूल नहीं है। केवल अत्यंत सरल ऐतिहामिक वक्तव्य ही पूर्ण सत्य या पूर्ण गिथ्या की कोटि मे रक्षे जा सकते है । मुक्ष्मतर स्तर पर कोई इतिहासकार जो किसी भूतपूर्व इतिहासकार के मंतव्य का खंडन करना चाहता है, उसे सावारणत पूर्णत. मिथ्या नहीं कहता है, बहिक उसे अपूर्ण या पक्षपातपूर्ण या भ्रमात्मक या एक ऐसे दृष्टिकीण की उपज बताता है जो पुरानी पड गई है या बाद मे प्राप्त सब्तों के आधार पर अप्रागिक गिद हो चुकी है। यह कहना कि हमी कांति का कारण निकालम दितीय की मुखंता या लेनिन की श्रेष्ठ प्रज्ञा (जीनियस) थी एकदम अपर्याप्त है, इनना अपर्याप्त कि इससे अम ही पैदा होगा। मगर इस वस्तव्य को पूर्व मिथ्या भी नहीं बहा जा सकता। इतिहासकार इस प्रकार के बक्तब्यों को पर्णताओं में नहीं लेता।

आइए एक बार फिर हम बेचारे राविसन की हुगढ मृत्यु पर नजर डालें । उपत घटना की हमारी जाच की वस्तुनिस्टता सध्यो की प्रामाणियना पर निर्भर

नहीं थी, तथ्यों के बारे में हमें कीई मंदेह था ही नही, विल्क मही और महत्त्रपूर्ण तथ्यों, जिनमें हमारी हिन थी तथा संयोगपरक तथ्यों, जिनकी हम अवज्ञा कर सकते थे, इन दोनों के बीच फर्क कर पाने की हमारी क्षमता पर निर्भर थी। हम उनमें फर्क करने में सफल हए, क्योंकि हमारे मानदंड या उनके महत्व की परीक्षा करने का हमारा तरीका यानी हमारी वस्तुनिष्ठता का आधार स्पष्ट था और हुमारे उद्देश्य के साथ उनकी प्राथमिकता थी अर्थात सडक दुर्घटनाओं को कम करने के हमारे उद्देश्य के साथ हमारे तथ्यों की प्राम्गिकता जुडी हुई थी। परंतु सहक दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य में जाच करने वाले की अपैक्षा इतिहासकार कम भाग्यशाली प्राणी होता है। महत्वपूर्ण प्रामंगिक तथ्यों और मयोगपरक तथ्यों के बीच फर्क करने के लिए इतिहासकार को भी ऐतिहासिक घटनाओं की ब्याख्या करने के काम में महत्व के मानद हो की जरूरत पडती है और वे ही उनकी वस्तुनिष्ठना के भी मानदंड होते है। वह भी अपने उद्देश्य पर नजर रखकर ही इनका पता लगा मकता है। पर्त आवश्यक रूप में यह एक विकासारमक लक्ष्य होता है, क्योंकि इतिहास का एक आवश्यक दायित्व है अतीत की विकासारमक ब्याउया । यह परंपरागत अवद्यारणा कि परिवर्तन की ब्याउया किसी स्थिर और अपरिवर्तनीय मानदृष्टों के आधार पर हो गरुना है, इतिहासकार के अनुभव के विपरीत है। प्रो० बटरफील्ड कहते है: 'इनिहागकार के लिए अपरिवर्तनीय या पूर्ण केवल परिवर्तन है।" शायद प्रो० बटरफील्ड इन मयन के बहाने अपने लिए एक ऐसा क्षेत्र मुरक्षित रखना चाहते हैं, जहां इतिहासकार उनके पीछ न जाएं। इतिहास में पूर्ण अनीत में कोई चीज नहीं है, जिससे हम गुरू करते हैं; यह वर्तमान में भी कोई चीज नहीं है ब्योकि समृषा वर्तमान चिनन आवश्यक रूप से सावेश है। यह कुछ ऐसी चीज है जो अभी पूरी नहीं हुई है और होने की प्रक्रिया में है, कुछ ऐसा जो भविष्य के गर्भ में है जिसकी और हम बढ़ रहे है और जो आकार प्रहण करने लगता है ज्यों ज्यों हम उसके निवट जाने हैं और जिसकी रोशनी में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जतीत की अपनी ध्याप्या

3,5

को आकार देते है। यही धर्मनिरपेक्ष सत्य उस आघ्यात्मिक मिथक के पीछे है जिसके अनुसार इतिहास का अर्थ कथामत की रात मे ही स्पष्ट होगा। हमारे मानदड उस अर्थ मे अपरिवर्तनीय नहीं हैं जिन अर्थों मे उन चीजो को लेंगे जो कल, आज और आगे भी हमेशा एक समान रहेगी। ऐसी पर्ण स्थिरता इतिहास के स्वभाव के प्रतिकल है। लेकिन जहां तक इसका सबध अतीत की हमारी व्याख्या से है, यह पुर्ण है। यह सापेक्षवाद को अमान्य करता है जिसके अनुसार एक ज्याख्या का वहीं मल्य है जितना दसरी का या कि हर ब्याख्या अपने समय और स्थान के सदमें में सही है। इस प्रकार यह हमें वह कसीटी देता है जिस पर अंत में हमे अतीत की अपनी व्याख्या को कसना है। इतिहास में यही दिशा निदेशक की भावना ही हमें वह क्षमता देती है कि हम अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित करके उनकी व्याख्या करें, जो एक इतिहासकार का दायित्व है और वर्तमान की मानवीय कर्जा को भविष्य की दिष्ट में रखकर मुक्त और संगठित करें. जो कि राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक का कार्य है। किंत प्रक्रिया अपने आप में प्रगतिशील और प्रवाहमान रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी दिशा निदेशन की भावना और अतीत की हमारी ब्याख्या अनवरत मंशोधन और विकास की प्रक्रिया से गजरती रहेंगी।

होगेल ने अपने पूर्ण सत्य को विश्व आरमा के रहस्यवादो आकार में प्रस्तुत किया और इतिहास की गति को मिदया में प्रवेशित करने के बनाय वर्तमान में समाप्त करने के बिद्ध गति को मिदया में प्रवेशित करने के बनाय वर्तमान में समाप्त करने के बिद्ध गति थी। उसने अतीत में अनवरत विकास की प्रकृत में पहचाना और वहें ही अशोभन वस से भविष्य में उसी प्रक्रिया की प्रकृति पर विचार किए हैं; जहाँने उसे अतीत और भविष्य में निश्चर रूप में ही देखा है। होकविले, सर्वाध अवने ममम की आध्यात्मिक मुहाबरेवाओ ते मुक्त नहीं है। सका या और अपने वर्षण पाय को उसने बेहद सीमित अनर्वस्तु से ओडा था, किर भी दूम विषय के सार को बहु कर कना वा समानता के विकास को एक विश्ववस्था से स्वाध तो सुक्त नहीं है। अपने प्रकृति मान की स्वाध के स्वाध के स्वाध के अपने वेहद सीमित अनर्वस्तु से ओडा था, किर भी दूम विषय के सार को बहु कर कना वा समानता के विकास को एक विश्ववस्था में स्वाध विद्युत्य के रूप में स्वीकारते हुए वह आमें पहता है: 'अगर हमारे कामकानीन मानवों को समानता के कमिक और प्रवास जा निकास का उनके अतीत और भविष्य के इनिहास के रूप में बच्चे चरावा जा मनता, तो यह एक बात और ति साम जा उनके अतीत और भविष्य के इनिहास के रूप में बच्चे चरावा जा मनता, तो यह एक बात वादिवार उस विवास को उनके प्रमु और स्वामों की इच्छा का पवित्व चरित्व दे सरना।'' दस अनमाप्त अञ्चाव पर इतिहास मा

एक मह्त्वपूर्ण अध्यान तिया जा सकता है। माक्म, जो भविष्य मे हाजले के हिपेज के निपेधों से एक सीमा तक सहमत थे और अपने मिद्धानी को मुरवन. अतीत पर दृतता से आधारित रखना चाहते थे, अपनी निययत्व की अप्रतंत अधारित रखना चाहते थे, अपनी निययत्व की अप्रतंत पर दृतता से आधारित रखना चाहते थे, अपनी निययत्व की अपने पूर्ण सत्य की मित्य मे प्रसंपित करें। इसी उदेश्य को ध्यान मे रखकर वरी ने प्रमित्त की परणा से थोड़े भोडेपन मगर स्वय्यत से साथ यो ब्यवन किया है। 'एक सिद्धात जिसमे अतीत और भविष्य की कल्पना का सम्वय होता है। 'पे जान वृत्यवर उपन्देशों से भावप्य की कल्पना का सम्वय होता है। 'पे जान वृत्यवर उपन्देशों से का प्रयोग करते हुए और अनेक उदाह जो है। 'पे आन वृत्यवर उपन्देशों से का प्रयोग करते हुए और अनेक उदाह जो डिक्स अपने पुष्टि करते हुए नेमियर कहता है कि इतिहासकार 'अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करते है।' केन न भविष्य ही अतीत की ब्यादग के औचार हमें दे सकता है और कैवल इसी अर्थ में हम इतिहास में पूर्ण वस्तुनिष्ठन की बात कर सकते हैं। अतीत अविष्य पर प्रकास डानता है और अविष्य अतीन पर। यह तस्य साथ इतिहास वो ब्यादग भी है और उसता औचिष्य भी निर्धारित करता है।

हम जब किसी इतिहासकार की वस्तुनिष्ठता की प्रवाग करते है तो उससे हमारा आवाय करा होता है या कि जब हम एक इतिहासकार की चुनना से दूरारों को अधिक कस्तुनिष्ठ पाते है, तो हम किस आधार पर अवने निष्कर्ष निर्माण किसिक क्ष्यां को सही कम से उपलब्ध कर निष्कर हिना से उपलब्ध कर निष्कर है कि पहुंच स्पष्ट है कि ऐसा इतिहासकार निष्कर तथ्यों को सही कम से उपलब्ध कर निता है, विस्त वह सही तथ्यों को हो चुनता है वा इतरे करों में यह तथ्यों को महाव निर्धारित करने के सही जानदंडों का प्रयोग करता है। जब हम किसी इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ कहते है तो मेरा क्यान है हमारे कथा के यो आवाय होते है। पहना यह कि उनमें इनिहाम और समाज में निर्धारित क्याने के दूरिहानों को कार उठने की श्रमान है। यह शामना, जैगा कि से अपने सीमित वायरे के दूरिहानों को कार उठने की श्रमान है। यह शामना, जैगा कि से अपने सहेत है। यह साथ का स्वा चुना हूं, उम परिस्थिति में अपनी अंतर्यस्ता (इनवास्वयेट) की सीमा को पहचानने की मित्र पर एक हुई तक विस्ता में स्वा स्वार है। इसार दूरार आवाय यह होगा है कि इतिहाम में पूर्व पस्तुनिष्ठमा मध्य नहीं है। हमारा दूरार आवाय यह होगा है कि उत्तर प्रवार के उत्तर परिहामकार में, उन अन्य इतिहामकार में, उन अन्य इतिहामकार में, उन क्ष्य हिता कारों में अपने करते वर्तमान और तहाह निक्र हिता हमान और से आवार हो।

है, अपनी दृष्टि को भविष्य में इस तरह से प्रशेषित करने की समता है कि उमें अतीत के बारे में अन्य इतिहासकारों से कही गहरी तथा अपेक्षाकृत स्थाई अतर्तुरिट प्राप्त हो संगे। आज का कोई भी इतिहासकार 'अंतिम इतिहास' की मभावना के बारे में ऐक्टन जैसे आरस्विदसार के साथ नहीं बोल सकता। मभार कुछ इतिहासकार ऐसा इतिहास लिखते हैं जो औरों की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ होता है और उसमें पूर्णता तथा बस्तुनिष्टता के ज्यादा तव्य होते हैं, और में ही वे इतिहासकार हों जो अतीन और अविषय में में शिवंशांकिक वृद्धि रखते हैं। अतीत का इतिहासकार वस्तुनिष्टता के ज्यादा तव्य होते हैं, और में ही वे इतिहासकार हैं जो अतीन और अविषय के बारे में शिवंशांकिक वृद्धि रखते हैं। अतीत का इतिहासकार वस्तुनिष्टता की ओर उसी मात्रा में अग्रसर होगा जिस सात्रा में भविष्य के बारे में उसकी समझ बढ़ेगी।

अतएव अपने एक पिछले भाषण में जब मैंने कहा या कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक कथोपकथन होता है तो मुझे यह कहना चाहिए था कि इतिहास अतीत की घटनाओं तथा कमश्र. उभरते हुए भविष्य के परिणामी के बीच एक कथोपकथन होता है। असीत के बारे में इतिहासकार की ब्याख्या, प्राम्गिक और महत्वपूर्ण की उसकी चनाव क्षमता, नए लक्ष्यों के क्षमिक उभार के साथ ही विकसित होती है। एक वेहद आमान उदाहरण ले : जय तक प्रमुख लक्ष्य साविधानिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार माने गए थे, तब तक इतिहासकार साविधानिक और राजनीतिक शब्दावली में अतीत की ब्याख्या करते उहे। जब सांविधानिक और राजनीतिक लक्ष्यो की जगह आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य लेने लगे तो इतिहासकार अतीत की आर्थिक तथा नामाजित व्यास्या की ओर झके। इस प्रतिया पर गंदायवादी यह आरोप लगा सबता है कि नई ब्याख्या पहले की अवेक्षा ज्यादा मच नही है, दोनो ही अपने समय के गदर्भ में गच हैं। फिर भी, चुकि अधिक और सामाजिक लक्ष्यों की पुनि की माग राजनीतिक और माविधानिक लक्ष्यों की नुवना में मानव विकास के व्यापन तर तथा उच्चतर स्तर के द्योतक है, इसलिए इतिहास की भाषिक तथा सामाजिक व्याख्या मुख्यत. राजनीतिक व्याख्या की सुलना में जन्यतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। पुरानी ब्याख्या को रह नहीं किया गया है, बहिक उसे नई ब्याख्या में अंतर्निहित तथा समेफित कर लिया गया है। पूरावृत्तलेयन एक प्रगतिशील विज्ञान है क्योंकि इसने हमें घटनाक्रमों में, जो स्वय प्रगतिशील है, ब्यापश्वर तथा गहुनतर अनुदृष्टि मिलनी है। जब मैं महता ह कि हमें 'अतीत पर रचनात्मक देख्ट रखनी चाहिए' तो उसमें मैरा यही आशय हो सकता है। प्रगति के प्रति इसी दूहरे विश्वास में आधुनिक पुरायुत्त नेपान पिछती दो शताब्दियों के दौरान विश्वतित हुआ है और इसके मगैर जीवित नहीं रह गाना बनोति बही विशाम उसे घटनाओं और नथ्यो का

महत्व अंक्ले के लिए मानदंड देता है और वास्तविक तथा सयीगगरक के बीच फक्तें करना बताता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पेट ने थोड़े फूह्उपन से हद किन्मस्या का समाधान प्रस्तुत कर दिया था : 'जब कोई युग पतनशील होता है तो सभी प्रवृत्तिया आरम्मत हो आती है, लेकिन इसके विपयीत जब नए मुग के आरम के लिए स्थितयां परिवनव होती र इसी है तो सपी प्रवृत्तिया बस्तुगत हो आती है।'' इतिहास के भविष्य या समाज के भविष्य में विश्वास पर्वे को कोई अजबूर नहीं है। संभव है कि हमारा समाज एकवारणी एट हो आए या धीरे धीरे क्षय को आपत हो और इतिहास का अध्यापन में अवसान हो आए अर्थात इतिहास मानव उपलब्धियों का अध्यापन न रह जाए, बहिन देवी उद्देश्यों का अध्यान का लाए या कि साहित के इप परिणत हो आए पाए पाई महिन के इप परिणत हो जाए पाई कहानियों और लोक कवाओं का वर्णन मान रह जाए जिसका न कीई उद्देश्य हो, न महत्व। मगर तव यह उन अर्थों में इतिहास नहीं रह आएए। जिसका न सभीई उद्देश्य हो, न महत्व। मगर तव यह उन अर्थों में इतिहास नहीं रह आएए। जिन अर्थों में विवेद 200 वर्षों से हम इसे जानते आए है।

अभी मुझे उस सुपरिचित तथा लो निप्रय विरोध की चर्चा करनी है जो किसी भी ऐसे सिद्धात के विषय में उठाया जाता है जिसका संबंध भविष्य में ऐतिहासिक निष्कपौ के लिए पूर्ण मानदंडों के प्रतिपादन से होता है। कहा जाता है कि ऐसे मिदांत का आशय मह है कि सफलता ही निव्कर्णी का अंतिम आधार है और यह कि अगर जो है वह सही नही है तो जो होगा वही सही होगा। पिछले 200 वर्षों में अधिकाश इतिहासकारों ने न केवल एक दिशा की मस्पना कर ली है जिधर इतिहास जा रहा है, वल्कि सवेत या अवेत रूप से विश्वास करने समे है कि यह कुल मिलाकर सही दिशा है; सानवता यूरी स्यितियों से बेहतर स्थितियों की ओर, निम्नतर से उच्चतर की ओर जा रही है। इतिहासकार न केवल इस दिशा को पहचानता है, वरिक इसका समर्थन भी करता है। अतीत के प्रति अपने इन में महत्य का जो निक्य उसने उपयोग रिया था, उनमें केवल उस दिशा की ही चेतना नहीं निहित थी, जिधर इतिहास का रहा है; बहिर उम यात्रा में उसकी अपनी नैतिर अंतर्गस्तता की चेठना भी निहित थी। 'हैं' और 'होना चाहिए' के बीच, तथ्य और मृत्य के बीच जो हिरव था, वह मधान्त हो गया । यह एक शामावादी दृष्टिकोण या, एक ऐना दुष्टिकोण जो भविष्य के प्रति मानव की अटूट आस्या का युग था। ह्विग और उदारवादी, हीमतवादी और मानमैनादी, बाध्यारिमक और तार्किक

<sup>).</sup> वे • दुर्शवता कृत 'मेन एक आपंतियान' (1959), प् • 50 पर उद्न.

सभी इसके प्रति कम या अधिक स्पष्टता के साथ दृढता से प्रतिबद्ध थे। विना अतिरिक्त अतिशयोक्ति के 200 वर्षों तक इसे 'इतिहास क्या है ?' इस प्रश्न का स्पट्ट और सर्वस्वीकृत उत्तर कहा जा सकता था। इसके विरुद्ध प्रतिकिया, निराशा और सदेह की वर्तमान मनस्थिति के साथ शुरू हुई है और जिसने अध्यारमवादियों के लिए, जो इतिहास का अर्थ इतिहास के बाहर छोजते है और सशयवादियों के लिए, जो इतिहास में कोई अर्थ नहीं ढुंढ पाते, मैदान खला छोड दिया है। अत्यधिक जोर देकर सभी तरह से हमे विश्वास दिलाया जाता है कि 'है' और 'होना चाहिए' के बीच जी दिख है वह अपरिवर्तनीय और अतिम है, इसे किसी प्रकार भी समान्त नहीं किया जा सकता और 'तथ्यो' से 'मुल्यों' की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है यह एक गलत रास्ता है। आइए देखें कि कुछ इतिहासकार या इतिहास से संबंधित लेखकों के, जिनका चुनाव बिना किसी ऊहा ग्रेह के कर लिया गया है, इस प्रश्न पर क्या विचार है ? गिवन ने अपने ब्तलेख में इस्लाम की विजय की इतना अधिक महत्व और स्थान इसलिए दिया था कि उसके विचार से अभी भी पूर्वी दुनिया के नागरिक और धार्मिक ध्वज 'मुहम्मद के शिष्यों के ही हाथो मे है। मगर, वह आगे कहता है, 'उतना ही परिधम अगर सातवी और बारहवी मताब्दी के बीच साइधिया के मैदानी इलाको से आने वाले जगतियों के दलो पर किया जाए तो वह अनुचित होगा', नयोकि 'वैजटाइन साम्राज्य (बैजितिया बास्टैटीनोपूत में स्थापित साम्राज्य) ने इन व्यवस्थाहीन आक्रमणों का सामना किया और जीवित रहा।" यह कथन युनितयुक्त लगता है। कुल मिलाकर इतिहास उन कार्यों का बुत्तात है, जिन्हें लोगों ने किया, न कि उनका जिन्हें करने में वे असफल रहे और इस मीमा तक यह मफनताओ की कथा है। प्रो॰ टाने का मतब्य है कि इतिहासकार एक वर्तमान ब्यवस्था को 'अनिवार्यंता की ग्रक्ल में सामने रखते हैं। ये विजेता गरितयों की चीचकर सामने ला खडा करते है और जिन शक्तियों को उन्होंने नियल लिया है. जन्हें बीखे धकेल देते हैं।" मगर क्या एक तरह से यही इतिहासकार के कर्तव्य मा मार नहीं है ? इतिहासकार की कभी विरोधी पक्तियों को तुब्छ करके नहीं आंक्रमा चाहिए: अगर विजय आमानी में हो गई तो इमका अर्थ यह नहीं था कि विरोधी प्रक्तियों ने मैदान खाली छोड़ दिया या। कभी कभी पराजित कस्तियों का अतिम परिणाम में उतना ही बड़ा योगदान होता है

गियन : दि हिस्ताइन एड फाल आफ रोमन द्यायर, अध्याद [v.

<sup>2</sup> आर॰ एव॰ टाने , दि अवेश्यिन प्राप्तम द्वा दि निम्म्टीय संबुधी (1912), पु० 177.

जितना विजेताओ का । यह प्रत्येक इतिहासकार का परिचित आदर्श वाक्य है। मगर फूल मिलाकर इतिहासकार का वास्ता उन लोगो से होता है जिनकी बूछ उपलब्धिया होती है, चाहे वे विजेता हों या विजित । मैं फिकेट के इतिहास का विशेषज्ञ नहीं हैं। परंतु उसके पुष्ठों पर उन्हीं नामों का उल्लेख है, जिन्होंने शतक बनाए थे; उनका नही जो शृन्य पर आउट हो गए थे श्रीर अगले मैचों मे टीम से हटा दिए गए थे। हीगेल के इस प्रसिद्ध कथन की कि 'शेवल वे लोग हमारी दृष्टि आकर्षित करते हैं, जो राज्य स्यापित करते हैं', आलोचना की गई थी। कहा गया है कि वह सामाजिक सगठन के एक विदेश रूप की आवश्यकता से अधिक महत्व देता है और पणित राज्य पूजा को जन्म देता है और यह जालीचना उचित थी। परंतु सिद्धात रूप मे हीगेन जो कहना चाहता है वह सही है और इतिहास पूर्व तथा इतिहास के बीच के परिचित अंतर को प्रतिविधित करता है: क्योंकि केवल वे लोग इतिहास में प्रवेश पा सके हैं, जिल्होंने कमोबेश अपने समाज की संगठित हम दिया था और आदिम जगनीयन के स्तर से ऊपर उठ सके थे। कार्लायल ने क्षपनी पुन्तक 'केंच रिवोल्यकन' में लुई मोलहवें को 'विश्व सस्कारहीनता का अपतार' कहा था। उसे अपना यह मुहाबरा प्रिय था बयोकि वाद में उसने इसे एक लंबे अनुच्छेद में विस्तार दिया था : 'मंस्याओ, समाज व्यवस्थाओ, व्यक्ति मस्तिप्तों का यह कैमा नया विश्वव्यापी चक्करदार आंदोलन है, कि जो एक समय सहयोग कर रहे थे अब हतबुद्धि कर देने वाले चक्करों में उमड़ घुमड़ कर पिस रहे हैं। अंत मे सड़ी हुई विश्व मंस्कारहीनता टुटकर विखर रही है।"

रम बार भी इस कथन का आधार ऐतिहासिक है। एक युग में जो उपतुक्त था, वही दूसरे में मंस्कारहीनता हो गया और उसी आधार पर तिरस्कृत हुआ। यहा तक कि गर बनिल भी जब बार्गनिक असूर्तन की ऊंचाइसों से नीचे उतर कर ठोन ऐतिहासिक सिर्मियों की चर्चा करते हैं तो इस दृष्टिकोण का समर्थन मरते पाए जाते हैं। 'हिस्सीरिकन इनेविटीविलिटी' (ऐतिहासिक अनिवार्यता) पर अपने तिकंध में प्रकाशन के याद एक रेडियो बार्ता में उन्होंने विस्मार्क की प्रजाना की भी और स्वीतार कि याद एक रेडियो बार्ता में के बायजूद बहु एक 'औनिअम' था और 'राजनीतिक निर्णय लेने की अंट्टनम दामता वाले गत कताकी के राजनेनाओं से गर्वशेट्ट था' और विस्मार्क के विषरीन उदाहरणों के

<sup>1.</sup> भेरवर्ग मान दि शितामधी आफ लिक्ट्री (अग्रेजी अनुवाद, 1884), पूर 40

री • रागीतन : दि ग्रैच रिवीनुमन, Ii, अध्याय 4, I, iii अध्याय 7.

रूप में उन्होंने आस्ट्रिया के जासेफ द्वितीय, रोवेस्पियरी, लेनिन और हिटलर की चर्चा की थी और उनका निष्कर्ष था कि ये लोग 'अपने अंतिम लक्ष्य' को पहचानने मे असफल हुए थे। यों यह निष्कर्ष मुझे कुछ विचित्र लगता है, मगर इस समय मुझे उस निष्कर्ष मे नहीं, उसके आधार मे रुचि है। सर वर्तिन का मत है कि बिस्मार्क उन पदायों को पहचानता था जिनके बीच वह काम कर रहा था; दूसरे लोग अमर्त सिद्धातो से परिचालित हए, जो उनके काम नहीं आए । इससे शिक्षा मिलती है कि 'किसी व्यवस्थित प्रणाली या सिद्धात के लिए, जिसकी विश्वजनीन मान्यता का दावा किया जा सकता हो ''जो तरीके सबसे अधिक कारगर हो उनके विपरीत जाने से असफलता ही हाय लगती है।" दूसरे शब्दी में इतिहास में निर्णय करने का आधार कोई 'विश्वजनीन मान्यता का दावेदार सिद्धात' नही बल्कि वह है जो 'मबसे अधिक कारगर हो'। कहना न होगा कि केवल अतीत की व्याख्या करते समय ही 'सबसे अधिक कारगर' का यह आधार हम नहीं लागू करते है । अगर आपको कोई बताए कि इस मौजूदा सकटकाल में ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका का एक ही प्रभुसता के अधीन एक संयुक्त राज्य बनना आवश्यक है तो आर मान लेगे कि यह समझदारी की यात है। अगर वह आगे कहे कि साविधानिक राजतंत्र की तुलना में अध्यक्षीय प्रजातंत्र सरकारी तत्र के रूप में बरेण्य है तो भी आप उससे सहमत हो जाएंगे कि यह भी एक समझदारी की बात है। मगर मान लीजिए तब वह आपसे कहे कि वह बिटिया राजतल के अतर्गत उपरोक्त दोनो राज्यों के एकीकरण के लिए एक आदोलम छैडने जा रहा है, तो शायद आपका उत्तर होगा कि ऐसा करके बहु अपना समय नष्ट करेगा। अगर आप उसे समझाना चाहे कि आप ऐसा क्यों सोचते है तो आप कहुंगे कि इस तरह के मुद्दों पर बहुत कियी सर्वमान्य सिद्धात के आधार पर नहीं की जा सकती, बरन इस आधार पर की जाएगी कि विदेश ऐतिहासिक परिस्थिति में नया गंभव है। आप शायद इतिहास का हवाला भी दें और वहें कि इतिहास उसके खिलाफ है। राजनीतिल का काम मिर्फ यह देखना नहीं है कि नैतिक या मैद्धातिक रूप से बया बाछनीय है, बहिक उन शक्तिमा को भी ध्यान में रखना होता है जो उम विशेष ऐतिहासिक परिस्थित में कार्यरत होती हैं और यह भी कि उनको किन प्रकार निदेशित या दस्तेमाल किया जाए कि जिसमें अपने बांछनीय लंडन की आधिक पृति की जा सके।

शीलिटिस्स अवसेट' शीर्यर देखिया वार्ता जो बीच बीच मीच में 19 जून, 1957 के तीगरे कार्यक्रम से प्रमास्ति की वर्ड

हमारे राजनीतिक फैसने, जो हम इतिहास की व्याख्या के आधार पर लेते हैं, इती समझीते में अपनी जड़ें जमाते हैं। परतु इतिहास की हमारी व्याख्या कर जड़ें की इसी समझीते में होती हैं। बांखनीयता का कोई काल्पनिक अमूर्त कर जड़ें की इसी समझीते में होती हैं। बांखनीयता का कोई काल्पनिक अमूर्त मानदंद बनाकर उसकी रोखनी में अतीत की भरमना करने से बढकर नोई क्षूठ नहीं हो तकता। 'सफनता' जब्द के स्थान पर, जो इनों नों कोधोत्सादक प्रवित्त हैं से क्या है, हम बड़ी आमानी से 'बह जो सबसे ज्यादा कारणर हों' जैसे तरहरू मुहाबरे का प्रयोग कर सकते हैं। इन भारणों के दौरान मैंने कई थार सर सर्वात का असग असग असग प्रवात पुरों पर विरोध किया है, मुक्के खुणी है कि कम से कम इस मुद्दे पर में उनसे सहस्त हो सका है।

मगर 'वह जो सबसे ज्यादा कारगर हो' का आधार स्वीकार कर लेने से ही इमका प्रयोप न तो आसान हो जाता है और न स्वत: स्पष्ट ही। यह वह आघार नहीं है जो आविस्मिक निर्णय को बढ़ावा देता हो या जो इस द्विटकोण के गमेश मम्पंण कर देता हो कि जो है, सही है। इतिहास मे फलप्रद असफलताए अज्ञात नहीं हैं। इतिहास में 'विलंबित उपलब्धियां' संभव है। आज की स्पट्ट असफनताएं कन की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, अपने ममय से पूर्व जन्मे मसीहा की तरह । वस्तुतः तथाकथित स्थाई तथा विश्वजनीन निदातों भी तुलना में इन आधार के लाभों में से एक यह है कि यह हमसे अपने फैसले स्थागत करने की माग कर सकता है या अभी तक अचिटत घटनाओं की रोणनी में उनमें संगोधन की गांग कर सकता है। प्राउधान ने, जो पूर्व आम अमूर्त नैतिक निद्धातों की भाषा बोलता था वेपोलियन तुतीय की मैनिक वाति का उसकी मकलता के बाद समयेन किया। मार्क ने, जी अमूर्त नैनिक मिद्रातीं को नहीं मानते थे, प्राउधान की इसके लिए निदा की। दीर्धतर ऐतिहानिक परिवेदय में पीछे देखने पर, हम संभवत: स्वीकार करेंगे कि मानमें मही थे और प्राउधान गलत । ऐतिहासिक निर्णय की इस समस्या की परीक्षा के लिए विस्मार्क की उपलब्धियों एक बेहतरीन प्रस्थान बिंदु का काम देंगी। सर बनिन के 'सबने ज्यादा कारगर' आधार की स्वीकार करते हुए भी, मैं अब भी चारत है कि फैंसे वह इननी मीमित तथा अला अवधि मीमा के अंतर्गत इनका प्रयोग करके मंतुष्ट है ? क्या विस्मार्क ने जिसका निर्माण किया था, यह गणमूच टीक कार्य करता रहा ? मुझे सोचना चाहिए कि वह एक महान विषय की दिला में से गया। इनका यह अब नहीं है कि में विस्मार्क की मार्नना वरना चाहना हूं, जिसने जर्मन रीख का निर्माण किया, या जर्मन जनमाधारण यो निदा करने का मेरा इरादा है, जिल्हें उसकी जरूरत थी और जिल्होंने

उसके निर्माण में विस्मार्क के साथ सहयोग किया था। परंतु एक इतिहासकार के रूप मे मुझे अभी बहुत से सवाल करने है। क्या वह महान विध्वस इसलिए घटित हुआ कि रोख के निर्माण में कोई प्रच्छन्न दोय रह गया था ? या कि इसे जन्म देने वाली अतिरिक्त स्थितियों में ही कुछ ऐसा था कि वह खुद व युद जिद्दी और आकामक होने की बाध्य या। निष्वय ही जब रीख का निर्माण हुआ तो मोरोप या विश्वका परिवेश पहने से ही संकुल था और वड़ी शक्तिमी में विस्तारवादी प्रवृत्ति इतनी प्रयत थी कि एक और वड़ी शक्ति का जन्म अपने आप में इस बात का पर्याप्त कारण था इनमें तेज टक्करें हीं और पूरी विश्व व्यवस्या धराणाई हो जाए। इम अंतिम अवधारणा के आधार पर परवर्ती विष्यस के लिए बिस्मार्क और जर्मन जाति को निम्मेदार, पूरी तौर पर जिम्मेदार, ठहराना गलत होगा । दरअस्त किसी कार्य के लिए केवल अतिम कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मगर बिस्मार्क की उपलब्धियों के बारे मे और उनके परवर्ती परिणामों के बारे में कोई बस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालने के पहले इतिहासकार से इन प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा की जाती है, और मुक्ते सक है कि अभी भी वह इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर देने की स्थिति में है। मैं कहना बाहंगा कि 19वी शताब्दी के नवम दणक के इतिहास की अपेक्षा 20वी घताब्दी के तीसरे दशक का इतिहासकार बस्तृतिष्ठ निटकपों के अधिक निकट है और 21वी सताब्दी का इतिहासकार उसके श्रीर भी निषट होगा। यह मेरे सिद्धात का निदर्शन करता है कि इतिहास में बस्तुनिष्ठना को किसी बचलित, स्थिर और अपरिवर्तनीय मानदंड के अधीन नहीं किया जा सकता. बरन उम मानइड के अधीन किया जाना चाहिए जो भविष्य में स्थित है और इतिहास की गति के साथ कमन: विक्रित होगा। इतिहास सभी अर्थ और बस्तुनिष्टना प्राप्त कर सकता है जय यह अतीत और भविष्य के धीच एक सम्पष्ट मेंबंध मेत् कायम कर ले ।

आहर, हुन एक बार और तथ्य और मृह्य के द्विर का अध्ययन करें। तस्यों से मृह्य नहीं निकाल जा सकते। यह कथन आधिक रूप में मही और आधिक रूप में गतत है। आप अगर दिगी कान या देश में प्राप्त मृत्यों ने परीक्षा करें तो आपको तथा चल काएमा कि उनका कितना अंग परिवेशमत तथ्यों से निर्मित है। पहले के एक भाषण में मैं आपका ध्यान स्वाधीनना, ममानना और स्वाप्त की मृह्य से मृह्य देश के एक भाषण में मैं आपका ध्यान स्वाधीनना, ममानना और स्वाप्त की मृह्य हो और आपिन कर पुत्र है। या आप नैनिक मृह्यों के प्रयाप में रूप स्वाप्त के रूप में में में ने महने है। आद आदिरानीन पीर स्वाप्त में के स्वाप्त में उन मंस्या के रूप में मर्ग में ने स्वाप्त में अपकार में अपकार में अपकार में स्वाप्त के स्वाप्त में स्वाप्त में उन मंस्या के रूप में नर्ग से पार से प्रयाप को स्वाप्त में स्वाप्त स्वाप्त में स्वापत में स्वाप्त में स्वाप

रखकर देखें या मध्यकालीन पोप व्यवस्था के मुकाबले 19वी शताब्दी के प्रोटैस्टेंट चर्च को रख कर देखें या फिर हम स्पेन में ईमाई चर्चों द्वारा प्रचारित मस्यों के साथ संबक्त राज्य अमरीका में ईसाई चर्चों द्वारा प्रचारित महयों को लें। मूल्यों का यह अंतर उक्त देशों के ऐतिहासिक तथ्यों के अंतर में निहित है। या फिर हम पिछली डेंढ़ शताब्दी के ऐतिहासिक तथ्यो को लें जिन्होंने दासप्रया, रंगभेद या बाल श्रम के विदोहन (शोपण) को जन्म दिया, जी एक समय नैतिक रूप से ठीक ठाक और मम्माननीय माने जाते ये और जो आज पुणत: अनैतिक करार दिए जाते हैं। यह प्रस्तावना कि तथ्यों से मुख्य नही बनते हैं एक पशीय और अमारमक है। आइए इस कयन को उलट कर देयें। मूल्यों से तथ्य नहीं बनते हैं। यह कथन भी आंशिक रूप मे ही सही है और भ्रमात्मक हो सकता है और व्याद्या की अपेक्षा रखता है। हम जय तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो जो प्रश्न हम पूछने है और इसलिए जो उत्तर हम प्राप्त करते हैं, हमारे मृत्यों की व्यवस्था द्वारा प्रेरित होते हैं। हमारे परिवेशनत तथ्यो की हमारी तस्वीर हमारे मस्यो हारा बनती है अर्थात उन श्रेणियों हारा जिनके माध्यम ने हम मूल्यों तक पहुंचते है और यह तस्वीर एक महत्वपूर्ण तथ्य है. जिसको हुमें ध्यान में रखना चाहिए। मृत्य तथ्यों मे प्रवेश कर जाने है भीर उनके आयश्यक अंग धन जाते हैं। मानव के रूप में हमारे उपन्कर (भज्जा) के एक आवश्यक अंग है, हमारे मृत्य । केवल अपने मृत्यों के माध्यम में ही हमारे अंदर अपने परिवेश के अनुकृष खुद को ढालने और अपने अनुकृष अपने परिवेश को द्वालने और अपने परिवेश पर उस प्रकार का स्वामित्व स्थापित करने की क्षमता प्राप्त होती है, जो इतिहास को प्रगति का आनेप बनानी है। मगर अपने परिवेश के साथ मन्द्य के संघर्ष का नाटकीकरण आपको नहीं करना चाहिए और न ही उसके आधार एक मिया विश्वेषण पद्धति और तथ्य तथा महनों के बीच एक मिथ्या दीवार ही खडी करनी चाहिए। मह्यों तथा तथ्यों की परस्पर निर्भरना तथा कियाप्रतिकिया के माध्यम से ही इतिहास में प्रसति की उपलब्धि की जाती है। यस्पुनिष्ठ इतिहासकार वह इतिहासकार है जो इस अन्योग्याधित प्रक्रिया में अध्यंत गहरे उत्तरता है।

नम्मो और मून्यों की इस समस्या का मूळ 'मस्य' नहर के सामान्य प्रयोग में में मिलता है। 'मस्य' एक ऐसा घटर है, तो तथ्यो और मूल्यों की दोनो हुनियाओं में ह्याप्त हैं और होतों के तस्यों में बता है। यह मात्र अंबेंगी भाषा की अपनी विभेषमा नहीं है। सुटित भाषा में इसके लिए प्रमुक्त मध्ये, उर्बन

भाषा का शब्द 'बारहीट' रूमी भाषा का शब्द 'प्रावदा' सभी में यह दुहरा चरित त्रिद्यमान है। हर भाषा मे 'सत्य' अब्द के लिए एक ऐसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता महम्म की गई है जो केवल तथ्य कथन है और न ही माल मृत्य निर्णय, वरत दोनों को समाहित किए हुए है। दसरी और जब सबकत राज्य अमरीका के स्थापकों ने अपनी 'स्वाधीनना के घोषणापत्न' में इस स्वतः प्रमाणित सत्य की घोषणा की कि सभी मनध्यों का निर्माण समान हुआ है, तो उनमे आपको अनुभव होगा कि वक्तव्य की मल्यगत अतर्वस्तु, तथ्यगत अतर्यस्त पर भारी पडती है और उसी आधार पर इस वक्तव्य के 'सत्य' कहलाने के अधिकार को चुनौती दी जा सकती है। इन दो धुवों के बीच कहीं पर अर्थात मुल्यविहीन तथ्यों के उत्तरी झव अर्थात झव और मध्य निर्णय के दक्षिणी ध्रव के बीच तथ्य में रूपानरित होने के लिए मंध्यं करते हए, ऐतिहासिक सत्य की दुनिया स्थित है। जैसा कि मैं अपने पहले भाषण में गह चुका ह इतिहासकार तथ्य और उसकी ज्याख्या के बीच, तथ्य और मुल्य के बीच संतुतन स्थापित करता है। वह उन्हें अलग नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक गतिहीन विश्य मे आप तथ्य और मूल्य के बीच विभेद करने को साध्य ही। परंतु गतिहीन विश्व मे इतिहास का कोई अर्थ नही होता। तरवनः इतिहास परिवर्तन और गति में या, अगर आपको इस पुराने शब्द से परेशानी न हो तो, प्रगति में निहित है।

और अंत में मैं फिर ऐक्टन द्वारा प्रतिवादिन 'क्यांनि' की ब्यान्या को बुहराना चाहूगा कि प्रगेनि बहु वैज्ञानिक अवधारणा है किनके आधार पर इतिहान निया जाता है। 'अगर आप चाहे को अतीन के अने को किनी गैरांग्तिशानिक गा पराताकिक ग्रावित दिनभैर करने उसे अद्यारम ध्वन गानते है। आप चाहे को इसे साहित्य के रूप में बदन गनते हैं, कहानियों और कोम क्याओं के गंगनन के रूप में जो, अर्थहीन और महत्वहीन हींगी है। इनिहान, जिंगे हम नहीं मायनों में टतिहाम पहते हैं उन्हीं के द्वारा निया जा गहना है, जो इनिहान में ही उमके निर्देशन भी चनना का होना स्वीकार करने हैं। इस कहीं से आए ह

## इतिहास प्रयति के रूप में 143

इम विश्वास के साथ ही यह विश्वाम भी पिनष्ठ भाव से जुड़ा हुआ है कि हम कही जा रहे हैं। ऐसा ममाज जो भविष्य की दिशा, प्रमति करने की अपनी धामता में विश्वास घो चुका है, शीघ ही अतीत में अपनी प्रमित में दिलपापी लेना पर के बार में महारा घो किता कि में अपने प्रथम मापण के बार में महा या कि इतिहास से स्मारा दृष्टिकोण हामरे सामाजिक दृष्टिकोण को प्रतिदिवित करता है। समाज से भविष्य और साथ ही इतिहास के भविष्य में अवनी आस्या की पीवणा करते हए मैं अब अपने प्रस्थान बिद् पर पापिस आता ह।



फैलते हुए क्षितिज



## 

ऐसे मुत्त में रह रहे हैं जब विजय के शिनात की अविष्यवानी मूज रही है और सभी के मन पर उपका दवाब है हाजानि ऐसा दिनहास में पहली बार नहीं हुआ है। इस भिक्टबाणी को न प्रमाणित दिया जा महना है और न अपमाणित ही। यह मिन्दरवाणी, निवनव ही उस अविष्यवाणी से निह हम मभी एक दिन मर जाएंगे, कम निश्चित है और खुकि हम अवनी मृश्यु निश्चित होने के बायजूद अपने भविष्य की योजनाए बनाने से नहीं चुक्ते, दूसीनिए मैं आपने गमाज के सर्वामा और अविष्य की योजनाए बनाने से नहीं चुक्ते, दूसीनिए मैं आपने गमाज के सर्वामा और अविष्य की योजनाए बनाने से नहीं चुक्ते, दूसीनिए मैं आपने गमाज के सर्वामा आहे का सह देश या असर यह मही, नो दिक्त का कोई भी बदा हिस्सा उत्तर विनास के बाद भी वच करेगा जिसकी मिन्दरवाणी की जा रही है और इस कार इतिहास आगे के नेगा।

मैंने इन भाषणों ने इनिहास को एक ऐसी निरनर सनिमील प्रकिया के रूप में पेग फिया है, जिसके भीतर इतिहासकार सनिमील होना है, इसी परिजेदर में अपने समय में इतिहास और इतिहासकार की स्थिति के बारे से उत्पादार स्वरूप कुछ विचार आपके सामने राजना अस्टी सम उठा है। हम एक

भीगरी प्राप्तरों के बोच के वर्षों से विक्ष से परिचांत की अक्सिप मध्य पुण को पणन,और 15वी-16वी प्राप्तरी से आधुनिक तुन की नीव पहने के बाद से होने बाने किसी भी अन्य परिचांत की जुनना से अधिक पूर्व और सर्वेश्यरी पहीं है। निक्षय हो सह परिचांत बैजानिक साजिक्सरों और खोटों, उनके निरतर ज्यापक होते हुए प्रयोग और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनसे संभूत विकास का प्रतिकल है। इस परिवर्तन का सबसे घ्यानाकर्यक पक्ष है एक सामाजिक कानि जिसकी नुलमा उस कार्ति से की जा गकती है जिसके फनस्वरूप 15वी-16वी शताब्दी में एक नई वशंशितक उत्थान का आरंभ हुआ था और इम वर्ग की जड़े आरंभ में मन और वाणिव्य में तथा वाद में उद्योग में निहित भी। हमारे उद्योग के नए हार्व में में इतनी अधिक समस्वाएं पैदा हो रही हैं कि उमे इस चर्चा में समेटना मंभव नहीं है। में मार इस परिवर्तन के दो वाद हो रही हैं को हमारे दिवय के लिए तार्व कार्यक्र हैं उम्हें हैं को हमारे दिवय के लिए तारकालिक रूप से प्रामित हैं, उन्हें में पहराई में परिवर्तन और भीगोतिक विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन कहेंगा। इन दो पक्षों पर मैं संक्षेप में चर्चा करना।

इतिहास तब आरंभ होता है जब आदमी यह सोचना शुरू करता है कि 'समय' केवल प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है यानी केवल ऋतुओ का आवर्तन और मानव जीवन चक्र ही इसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट घटनाओं का एक कम है, जिसमें सचेत रूप से मनुष्य सक्षिय है और जिसे वह सचेत रूप से प्रभावित कर सकता है। बकंहार्ट के शब्दों में 'वेतना के जागरण के फारण प्रकृति से टटकर अलग होना" ही इतिहास है। अपनी तर्क शक्ति के प्रयोग से अपने परिवेश को समझने और तदनकृष किया करने का लंबा मंधपे इतिहास है। परतु आधुनिक युग में इस संघर्ष में कातिकारी परिवर्तन ला दिए है। अब आदमी न केवल अपने परिवेश को समझने और तदनुरूप किया करने की कोशिश करता है, बल्कि खुद को भी समझने और तदनुरूप किया करने मी कोशिश कर रहा है और कहना चाहिए कि इसने मानवीय तर्क और इतिहास को एक नया आयाम दिया है। आधुनिक युग अन्य सभी युगी से अधिक ऐतिहागिकतावादी है। आधृतिक मनव्य अभूनपूर्व रूप से आत्मचेतन और इगलिए इतिहास चेतन है। वह अपने पीछे की हल्की रोशनी में दग आशा से झाकता है कि उपकी महिन किरणें उसके गतव्य के अंधेरे की रोगन करेंगी । और इसके विपरीन अपने गंतव्य के बारे मे उसकी आकांकाओं और उद्देगों मे जो पीछ सूट गया है उसमे उसकी अंतर्दृष्टि और गहरे पैटनी है। इतिहाम की अनत शृंखला में बतीत, वर्तमान और भविष्य जुड़े हुए है।

आधुनिक विश्व में परिवर्तने की प्रक्षिया का आरंभ, जो मनुष्य की आस्म-मधेतनता के विकास से युक्त है, हेस्कार्टीज से कहा जाना चहिए, जिमने

अं बर्ग्ट्रार्ट : गरियात्रियम बान गिन्द्री (1959), पू॰ 31.

सर्वत्रथम प्रतिशादित किया कि सनुष्य यह प्राणी है, जो न केवल सोच गकता है, यक्ति अपने सोच के बारे में भी सोच सकता है, जो प्रशास की प्रक्रिया में पूद अपना प्रेशण कर करती है; इस प्रकार मनुष्य विचार और प्रेशण कर एक साथ ही कर्ता और कार्य विचय और वस्तु दोनों ही है। सगर वह परिवर्गन 18वी करावरों के वता रार्द में आकर मुस्पर हुआ, जब रूमों ने मानन असस्माचेतनता और आस्मान की नई गहराइयों का उद्घाटन किया और प्राप्तिक जमत तथा परंपरित सम्यता के विचय में आदमी को नई दृष्टि ही। डि टोक जिने का स्वयन है कि 'कासीनी करावि को प्रेरणा इस विचया में निहित थी किया वात्रीय तरं और प्राप्तिक नियमों पर आधारिन गहन क्षामाविक नियमों वारा गमाज क्यवस्था पर हाथी परपरित पीति रियाओं के जाल को उत्पाट फेंकना आयक्ष्यक है।" ऐक्टन ने अपनी एक हम्माविवित टिव्यओं में तिया था: 'इसके पहले कभी मनुष्य ने स्याधीनता की आवंधा दनने क्षेत रूप में मही की थी।" ऐक्टन ने लिए, और होगित के लिए भी, स्वाधीनना और तर्जा दोने नहीं सी। और कराभीनी कानि के साथ ही अमरीकी कानि वृद्धी हुँ थी।

'मतामी वर्ष पूर्व हमारे पूर्व में ने इस महाद्वीप पर एक नए राष्ट्र की नीय हाती निमक्ती कराना का आधार स्वापीन वा भी और जो इस प्रस्थाव पर आधारित या कि सभी मनुष्यों का निर्माण समान हुआ है। 'जैना निकल के तारों में स्पष्ट होता है यह एक अभूतपूर्व घटना थी, इतिहाम में यह पहना मौका या जब आदमी ने संघत रूप के और मकरूर लेकर अपने निष् एक राष्ट्र स्परस्य मंगीटन की भी और फिर स्थेत रूप में और गकर लेकर अपने निष् एक राष्ट्र स्परस्य मंगीटन की भी और फिर स्थेत रूप में आदि गकर लेकर दूपरे मनुष्य जमरे चारों तरफ हैं होने की ता प्रदेश में ही मनुष्य अपने चारों तरफ हैं होने जी उत्तर दिवसों के प्रति पूरी तौर पर मक्ता हो गया था। उसके लिए वे नियम किमी रहस्त्रमय नियति की इन्छा नहीं थे, यनिक ऐसे नियम थे जिन्हें तर्क बुद्धि से समझा जा सक्ता था। मगर दे ऐसे नियम थे, जिनके अधीन मनुष्य थे, वे ऐसे नियम नहीं ये जिनका। निर्माण क्यें मनुष्य था। वरवर्ती विशास कान वे मनुष्य अपने विश्व करिय की अधिन के अधिन के अधिन के अधिन के स्वाप्त भी विश्व के स्वाप्त के अधीन के अधिन के अधिन के स्वाप्त से निर्माण के स्वप्त भी के स्वप्त के स्वाप्त से जीन भी विश्व के अधीन के स्वप्त भी के स्वप्त से सान भी विश्व कर सुष्य हो स्वाप्त भी विश्व के स्वप्त से सान भी विश्व कर सुष्य हो स्वाप्त भी विश्व कर सुष्य हो स्वप्त भी वह सुष्य हो से निर्माण कर सुष्य हो स्वप्त भी विश्व कर सुष्य हो स्वप्त से सान से सान कर सुष्य हो स्वप्त भी सान स्वप्त कर सुष्य हो सुष्य हो स्वप्त से सान से स्वप्त की स्वप्त कर सुष्य हो सान से सुष्य हो स्वप्त हो सान सान से सुष्य हो स्वप्त हो सान सान से सुष्य हो स्वप्त हो सान से सुष्य हो सान सान से सुष्य हो सान सान सुष्य हो सुष्य हो सुष्य हो सान सान सुष्य हो सान सुष्य हो हो सुष्य हो सुष्य

<sup>1.</sup> To fe tiefe'e ift m efene fenter, III um a 1

बीवज मृथ्यिनटी मायवेशे आर्थित्वत पार्थित: 4570.

18वी मताब्दी से आज तक की आधुनिक दुनिया का यह सकाति काल लंबा और क्रमिक रहा है। इसके प्रतिनिधि दार्शनिक हीगेल और माक्स रहे है और दोनो का स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है। हीगेल के सिद्धांत की जड़ें नियति के नियमों को तर्क के नियमों में स्पातरित करने की धारणा में रोपित है। हीगेल की 'विश्व आरमा' की धारणा एक हाय से नियति की दढता के साथ पकडती है और दूसरे से नर्क को। वह ऐडम स्मिय के मत को प्रतिध्वनित करता है। व्यक्ति 'अपनी रुचि को तृप्त करते है, मगर इस प्रतिक्रिया मे एक और उपलब्धि स्वतः हो जाती है, जो उनके कार्यों में तो निहित होती है परत् उनकी चेतना मे नहीं।' विश्व आरमा के ताकिक उद्देश्य के बारे मे वह लिएता है कि मन्द्य 'इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में ही इसे अपनी इच्छापूर्ति का अवसर बना लेता है, जबकि इसका आशय उक्त उहेश्य से भिन्न होता है।' जर्मन दर्शन की ग्राय्वावली में इसे रूपातरित किया जाए तो इसे सिर्फ रुचियों का सामंजस्य कहेंगे। 'स्मिय के मुहावरे 'अदृश्य हाय' का पर्यायवाची हींगेल का महावरा 'तर्क की चतुराई' था, जो मनुष्य को ऐसे उद्देश्यों की पृति के लिए सिक्य होने को प्रेरित करता है, जिसके प्रति वै सजग नहीं होते है। परत् हींगेल बस्तूत. फासीगी काति का दार्शनिक दा, वहला दार्शनिक जिसने ऐतिहासिक परिवर्तन में और मनुष्य की बात्मचेतना के विकास में यथार्थ की सारवस्तु को लक्ष्य किया था। इतिहास मे विकास का अये है स्वाधीनता क्षी धारणा की दिशा में विकास । परंतु 1815 के बाद के वर्षों में फासीकी क्रांति की प्रेरणा 'पूनर्पतिष्ठा' के ऊहापोह में तिरोहित हो गई थी। हीनेल राजनीतिक रूप से इतना साहसहीन और, अपने अंतिम दिनो में, अपने समय की व्यवस्था के साथ इतनी दुवता से जुड़ा हुआ था कि अपनी आध्यात्मिक विचारधारा मां कोई नया अर्थ देना उमके निए सभव न था । हीयेन के सिदात को हर्जन ने 'ऋाति का बीजगणित' कहा बा, जो अत्यंत समीचीन बा। हीयेल ने मंदेत चिह्न तो प्रस्तुत किए परतु इममें ध्यावहारिक अंतर्वस्तु की स्थापना न कर सका। हीनेल की बीजगणितीय समीकरणों में अंकगणित के योगदान का काम मावनं के लिए रह गया था।

ऐडम हिमय और हीगेल दोनों का जिय्दर स्वीकार करके मार्ग्य ने रेंग अवधारणा में कार्य आरंभ किया कि यह जियन प्रकृति के तारिक निवमों द्वारा परिचालित है। होगेंत्र के समान ही, परंतु करी अधिक ब्यायहारिक और

उद्धरण होगेल की गुरुषर पीलामणी आफ दिल्ही से लिए गए है

ठोस रूप में उसने विश्व की उस अवधारणा की और संचरण किया जिसके अनुसार यह विश्व उन नियमो द्वारा व्यवस्थित है, जिनका विकास मनुष्य की कातिकारी पहल प्रक्ति की अनुकियास्वरूप एक तार्किक प्रक्रिया द्वारा होता है। मार्क्य के अतिम आकलन के अनुसार इतिहास मे तीन तस्य होते हैं, जो एक दूमरे से अविभाज्य हैं और तीनों मिनकर एक तार्किक तथा पर्वापर सबद्ध आकार ग्रहण करते है। ये तत्व है: मूलभूत आर्थिक नियमो और उद्देश्यों के अनुरूप घटनाओं की गति, एक इद्वारमक प्रक्रिया के माध्यम से तदनुष्प विचारो का विकास और वर्ग मधर्ष के रूप में तदनुसारी महियता, जो काति के सिद्धात और व्यवहार को परस्पर सबद तथा अन्योग्याधित रूप देते हैं। मावन जो कुछ हमे दे रहे है वह वस्तुनिष्ठ नियमो का आकलन और उन्हें व्यायहारिक रूप देने की सचेत चेप्टा या सकियता है जिसे कभी कभी (हालांकि भ्रम के कारण) नियतिवादिता और स्वेच्छावादिता कह दिया जाता है। मार्क लगातार उन नियमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते रहे है. मानव अनजाने ही जिनके अधीन रहा है। एकाधिक बार उन्होंने प्रीयादी अर्थतम और पजीवादी समाज में फसे लोगों की 'मिथ्या संवेतनता' का उल्लेख किया है 'उत्पादन के निवमो के बारे में जो धारणाएं उत्पादन और वितरण के एजेंटो के मन में बनती हैं ये वास्तविक नियमों से काफी अलग होती हैं।" लेकिन हमें मार्क्स की रचनाओं में सचेत जातिकारी मंकियता के लिए आहान में स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। फायर बाग पर उनकी प्रसिद्ध उदित यो मुरू होती है : दार्गनियों ने विषय की भिन्न बिन्न ब्यारपाए की है, पर्त मुद्दा है उसे बदलने का ।' कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' बोपणा करता है : 'सर्वहारा अपने राजनीतिक प्रावस्य का इस्तेमाल करके क्रमश. बुज्यों वर्ष के हाथी से पूजी को पूरी तौर से छीन लेगा और उत्पादन के मारे माधनो को राज्य के हाथीं में सौर देगा ।' 'एटीय बुमेर आफ लुई योनापार्ट' ने मानने निधाने हैं : 'बीबिश आरमपेननना मभी परंमारागन धारणाओं को गदियों चलने पाली प्रतिया में भीरे भीरे समाप्त कर देती ।' सर्वहारा ही पूर्वीयादी समाप्र की निष्या पेरना को समाप्त करेगा और वर्गतिहीन समाज की सही चेरना ने बोदेना । मनर १९४६ मी वाति की अनक्षत्रा ने उन विकामी को गहरा और अभावक प्रकार पहुंचाया 'जो उस समय सभाव्य सब बहे थे, जब माहते ने अपनी रपनाए नियमी शुरू को थी। उन्नीमकी शताब्दी का उनसाई फिर भी प्रमुख रूप में समृद्धि और सुरक्षा का ही था। शताब्दी के बोह तक आहे आहे

वैदिहर, in (ब्रहेशे अनुवाद, 1909), वृ॰ 369

हमने इतिहास के इस समकातीन गुग में संचरण पूरा कर लिया था, जिनमें नर्कशित का प्रधान कार्य समाज में मानवीय व्यवहार को निर्देशित करते वाल वस्तुगत नियमों का अव्ययन नहीं होता, बल्कि सचेत किया द्वारा मगाज और उसमें रहने वाले मनुष्यों को नया ह्व देता होता है। मानवं मंग्यां यदिए उसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, कुल मिलाकर एक वस्तुगत धारणा बना रहत है, जिसकी स्पापना आदिक व्यावणा द्वारा होती है। कित में मंग्यां यदिए उसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, कुल मिलाकर एक वस्तुगत धारणा बना रहत है, जिसकी स्पापना आदिक व्यावणा द्वारा होती है। कितन में 'वर्ग' से हटकर जोर 'पार्टी' पर आ जाता है, मो 'वर्ग' से अमगामी दस्ता होता है, और जो 'वर्ग' में आवश्यक वर्गचेतना का विकास करना है। मामसे में 'विचारधारा' एक 'छ्लात्मक संज्ञा है, पूजीवादी समाज की मिथ्या बेतना का उत्पाद । लेनिन में 'विचारधारा' धनात्मक या निष्य हो जाती है, एक ऐसा विश्वाम जो वर्ग बेतन नेताओं के एक उक्व वर्ग द्वारा वर्गचेतना के किए उपयुक्त बहुमक्यक व्यक्ति वर्ग में यैदा हिया जाता है। वर्गचेतना का निर्माण एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं रह जाता है, विक्त एक ऐसा कार्य हो सि

हमारे युग के एक और महान विचारक है कायड, जिन्होंने तर्क को नया आयाम दिया है। आज भी कायड एक पहेली बने हुए हैं। अपने प्रशिक्षण तथा पट्टभूमि से ने 19वी मताब्दी के एक उदार व्यक्तिवादी में और उन्होंने विना टीका-टिप्पणी के व्यक्ति और समाज के बीच मृत विरोध की प्रचलित परंतु शामक अवधारणा को स्वीकार लिया था। मतुष्य को सामाजिक इकाई मानने के सदले कायड ने उसे जैविक इकाई मानकर सामाजिक परिवेश को इतिहास प्रदत्त माना, न कि ऐगा कुछ जो स्वयं मनुष्य द्वारा निरंतर निमित होने और रेपातरित होने की प्रतिया के अधीन होता है। बास्तविक गामाजिक समस्याओं की ध्यमित के दिन्दिकोण से मुलझाने के लिए मार्स्थादियों ने कायड पर समासार हमले किए हैं और उन्हें प्रतिक्रियावादी कहकर उनकी निदा की है। यह आरोप फायड पर सो आशिक रूप में ही गही उत्तरना था, परंतु अमरीका के नवकायडवादियों पर पुरा मही उत्तरता है। इन नवकायडवादियों के अनुगार सुमंतुनन वा अध्ययस्था स्पातन में अनितिहत है न कि सामाजिक ढाचे में और व्यक्ति को समाज के अनुकृत बनाना ही मनीविज्ञान का आवश्यक कार्य है। फ्रायड के विकास दूसका आरोप कि उसने मानवीय बावे व्यापार में अनारिशना को प्रमारित रिपा है, एकदम मिथ्या है और मानशीय व्यवहार में अवाशिकता में नस्य नथा अमानिकनावाद में फार्र न कर पाने के बेहद भी है अम पर आधारित है। दर्भाष्य में अंग्रेजी भागी दनिया में बनाशितना मंग्रदाय विद्यमान है, जो वर्छ भी मस्ति और उपनिधियों का अवस्थान करना है। यह निराधानाद और और

स्तित्वाद की मोजूदा सहर है, जिमकी चर्चा मैं बाद में करूमा । मनर इसरा उसर प्रायद में नहीं है, जो एक विकल्पहीन और प्राय आदिय द्वग का लाति है मा । प्रायद का योगदान यह है कि उनने हमारे भान की गीमा की एक नवा विकास दिया और मानवीय क्यवहार की अवेतन जहों को चेतना और लाकि का नविष्य स्वाद के कि राज्य का एक ही प्रमार पा, अपने की ममझने और कायू में रखे दिया । यह तक के राज्य का एक ही प्रमार पा, अपने की ममझने और कायू में रखे और इस प्रकार अपने परियेश की समान की समुद्ध की श्रवता में यह एक वृद्धि थी और इस तरह यह एक प्राविकारी तथा प्रमत्तिभील उपलक्षित्र का प्रतिनिधित्व करना है। वहना न होगा कि इस प्रकार फायड मानव अववाद के प्रविच के स्वाद कर नव में समानविष्य होना में विचार के हैं, न कि उनके विरोधी। कायह इस हम में समस्तातित होन्या के विचारक है, यह वि के हैं, फिर भी ये मानव कर महार की जड़ी की भीर उपाहा गहरी समझ के औजार हमें देते हैं, और इस प्रकार सार सार्थिक सचित्र साथ के सोजार हमें देते हैं और इस प्रकार

इतिहासकार के लिए कायड का बहुरा महत्व है। पहला महत्व यह है कि फायड ने इस पुराने विश्वम को जह मूल से उद्याद फेंका कि मनुष्य के पाणी की ब्याप्या के लिए उन प्रयोजनों की जानकारी पर्योप्त है, जिनकी पूर्ति के लिए वह मोई कार्य करने को प्रेरिय होता है। यह एक नकारास्मक उपलब्धि है पद्यपि इसका भी अपना महत्व है, फिर भी कुछ उत्साही जन जो दावा करने हैं कि इतिहास के महान व्यक्तिस्थों के आचरणों की मनोवैज्ञानिक जाच हारा उनके परित पर नया प्रवास हाला जा सकता है, उस पर संदेह की पूरी गुजाइस है। मनोबैज्ञानिक की प्रशिया का आधार उस गोगी के साथ की गई जिस्हाहोती है, जिसकी जांच की जा रही हो। मृत व्यक्तियों के साथ जिक्ह करने का कोई रान्ता नहीं है। कायड ने मार्ग्य के बार्य को सुदृढ़ करने में मदद पटुचाई है और उसने इतिहासकार को उत्साहित किया है कि यह खुद अपनी और इतिहास में अपनी स्थिति की और उन प्रयोजनों, संभवतः गुप्त प्रयोजनो, की जांच मरे, जिल्होंने इतिहास की विशेष जिपवासनु या काल के पुनार के लिए उसे में रित विमा, मध्यों का खुनाव करने और उनकी ब्यान्या की प्रेरला ही, पर राष्ट्रीय और गामाजिक पृष्टभूमि की जांच करे जिसने प्रसक्ते दृष्टिकोच का निर्धारण हिया, और भविष्य की उमरी अवधारणा की अबि करें, जो अतीत की उनकी अवधारणा की रूप देती है। जैना कि माक्त और भायप्र में रिमा प्रतिहासकार के पास यह सीवने की कोई कहत नहीं () बहु एवं नटस्य ब्यक्ति है, जो समाज और इंग्लिस के बाहर अर्थास्य है यह भारम संवेजनता का सुध है और इतिहासकार जान राक्षण है, उसे

जानना चाहिए, कि यह क्या कर रहा है।

समकालीन विश्व की ओर मचरण,तर्क की शक्ति और फ़िया का नए क्षेत्रों में विस्तार, अभी पूरा नहीं हुआ है। यह उस कातिकारी परिवर्तन का एक हिस्सा है जिसमें से होकर वीसवी सदी की दुनिया गुजर रही है। मैं संरचरण काल के कुछ प्रमुख लक्षणों की परीक्षा करना चाहुंगा।

मैं अर्थशास्त्र से गुरू करता हूं। 1914 ई० तक इस विश्वास की नोई चुनौती नही मिली थी कि कुछ वस्तुगत अधिक नियम होते है, जो यनुष्यों और राष्ट्रों के आर्थिक व्यवहार का निर्धारण करते है और उनको न मानने के नतीजे संबद्ध मनुष्य और राष्ट्र के लिए यूरे होते हैं। ये ही नियम धंधों का कम, मत्यां का उतार चढाव, धेरोजगारी आदि का निर्धारण करते हैं। महान आधिक मंदी की पुरुपात पानी 1930 तक यही दृष्टिकोण प्रधान था। मगर उसके बाद चीजें नंजी से बदली। लोग 'आबिक मनुष्य की मृत्यु' की बात करने लगे अर्थात उस मन्द्य की धारणा की समान्ति हो गई जो आर्थिक नियमों के आधार पर अपने आधिक हिलो की पूर्ति करता था और उसके बाद से उन्नीमधी शताहरी के मुद्री भर कृप मंड्कों को छोड़कर कोई भी उस अवधारणा में विश्यास नही रमता । आज अर्थमास्त्र या तो सैद्धांतिक गणितीय गमीकरणों की एक श्रांपना रह गया है या इस तथ्य का ब्यावहारिक विवेचन कि कैसे कुछ लीग इसरों को किनारे धकेल कर अपना हित साधन करते है। यह परिवर्तन मुख्यत: निजी से बड़े पैमाने पर पञीवाद के मचरण का उत्पाद है। जब तक व्यक्तिगन उद्योगी और गाहुकार प्रमुख था, अयंध्यवस्था किमी के अधिकार मे नहीं थी. कोई भी उमे प्रभावित करने में समर्थ नहीं था और निर्वेयन्तिक नियमों तथा प्रतियाओं का विश्रम बना रहा। यहां तक कि अपने सबसे सबसे दिनों मे 'सैक आफ इंग्लैंड' एक चन्द्र महदेवाज या परिचालक नही, बर्लिक आधिक प्रयक्तियों का अर्थस्यचानित पंजीयक माना जाता था। परंत् अहस्तक्षेप नीति पर आधारित अर्थव्यवस्या में नियंत्रित अर्थव्यवस्या की और गंचरण के दौरान (चाहे यह नियमित पुत्रीवादी अर्थध्यवस्था हो या तमाजवादी अर्थध्यवस्या, पाहे प्रजंधन बड़े पुजीपति दारा किया जा रहा हो, जो नाम मात्र को निजी हो, या सरनार द्वारा ) यह विश्वम ट्रट गया । यह स्पप्ट ही गया हि मुख मीग हिन्ही उद्देश्यों भी पूर्ति के लिए निर्णय लेने का काम कर रहे हैं और ये निर्णय हमारी थायिक गतिविधि के नियासक है। आज सभी जानते है कि तेल या साधुन के दाम माग और पूर्ति के विभी वस्तुपत निमम के आधार पर नहीं चटते बढ़ते । हर आहमी जानमा है, मा भीवता है, उमें पता है हि बेरोजवारी और मंदी बादमा आर लाई जाती है और मरतारें स्वीरार करती है, बन्ति दाना बरती है हि ये दनसा

इताज कर मकती है। अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था ने नियोजन की ओर, असेन में सचेत की ओर, वस्तुमत आर्थिक नियमों में विश्वास करने से इस विश्वाम की ओर, कि मनुष्य स्वयं अपने कर्म से अपनी आर्थिक नियति का स्वामी वन सकता है, आदमी द्वारा गंचरण किया गया है। दरअस्न आर्थिक नीतिया सामाजिक नीतियों में समाहित कर ली गई है। 1910 में प्रकाणित कैंद्रिज मार्डेन हिस्ट्री में प्रथम खंड में एक उद्धरण देना चाहता हूं। यह बेहद दृष्टियान मतस्य एक ऐसे सेराक का है जो किसी भी तरह मार्ग्यवादी नहीं या शायद कभी लेनिन का नाम भी उनने नहीं मुना था:

सपेत प्रयान द्वारा सामाजिक मुखार की सभावना में विश्वाम आज के मोरोपोय मस्तिप्क की प्रमुख बारा है; इसने हमारे उम विश्वास को पीछे छोड़ दिया है कि स्वाधीनता ही हर युराई का एकमात्र इसाज है… इस विचारपारा की आजकर सेंसी ही माग्यता और प्रथमन है, जैगा कि फ्रांसीसी नाति के दिनों में मानबीय अधिकारों का था।

आज, उपरोक्त उद्धरण के लेखन के प्याम वर्ष बाद, रुगी कार्ति के बालीग से अधिक करर पर्य बाद और महान मंदी के तीस वर्ष बाद, यह विस्वाग एक आम बात हो गया है और वस्तुमत आधिक नियमों के प्रति आस्मामर्गण में, जो ताकिक होते हुए भी भानवीय नियंत्रण के बाहर था, इन विषयान की ओर कि आदमी अपनी आधिक नियति का, संबंत किया हारा नियंत्रण कर गकता है, मंपरण, उन दिशा की ओर आदमी के बदने यी मूचना है जहा मानवीय वार्यों में तक के प्रयोग, तथा अपने को और अपने परिदेश को ममझने तथा उन पर स्वामित्व क्यारीत करने की आदमी वी हामना पर विस्तान यहां है और अक्त वहने पर में दिन को गो प्राम निया उन

हुगरे क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रतियाओं को परयाने का यहां भीका नहीं है। जैना कि हमने देखा कि विभान भी प्रकृति के बस्तुमन निवमों की जाय से कम ही मनस्य रखता है और ऐसी कार्यकारी परिकल्पना वा हाम यहा पर रहा है जिनमें अपने हिनों और परिवेग के स्थानस्था के निष् वह प्राहनिक सवित्यों को यहा करने हिनों और परिवेग के स्थानस्था की निष् वह प्राहनिक सवित्यों को यहां कर मके। और ज्यादा महस्य की यह यह है कि मनुष्य ने नकें के नोचेत्र प्रयोग हास न केंद्र अपने परिवेश को यहना होन कर दिया है, यनित यह को भी

वैडिय मार्ग्स (१९६०), पाँ (१९१०), पु॰ 15, प्रण अध्याय का संख्य तमान संस्था, उपन पुण्य में स्थापनी में ते एवं मा और अभित्य तेवा में आपूक्त में यह पर बा,

बदलने लगा है। अठारहवी शताब्दी के अंत मे माल्यस ने एक युग परिवर्तनकारी कृति में जनसंख्या के वस्तुगन नियमों को स्थापित करने का प्रयास किया, जो ऐडम स्मिथ के वाजार के नियमों के समान ही काम करते है, जबकि कोई भी इस प्रक्रिया के प्रति मचेत नहीं होता। आज कोई भी इन बस्तुगत नियमीं में विषयास नहीं करता, लेकिन जनसंख्या का नियंत्रण एक सर्कपूर्ण तथा संचेत सामाजिक नीति का अंश बन गया है। हमने अपने समय मे मानव जीवन की अवधि को मानवीय प्रयासी द्वारा बढते देखा है और अवनी आवादी की पीढियों के बीच के मतुलन को, बदलते देखा है। हमने ऐसी औपधियो की चर्चा स्नी है, जिन्हें मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के काम में लाया जाता है और ऐसी शल्यचिकित्सा की चर्चा सुनी है जो मानवीय चरित्र की बदलने के उद्देश्य से ही की जाती है। आदमी और ममाज दोनों ही बदले हैं, और हमारी आसी के सामने सचेत मानवीय प्रयासों द्वारा बदले गए है। परंतु इन परिवर्तनों में सबसे महरवपूर्ण परियनंग संभवतः वे है जो प्रत्यायन और शिक्षा के आधुनिक तरीकों से लाए गए है। सभी स्तर के प्रशिक्षक आजकल इस प्रयास में सचेत रूप से लगे हुए है कि वे किस प्रकार समाज को एक ग्रास ढांचे मे ढालने के काम में योगदान कर सर्वे और नई पीढ़ी में उन्त समाज के अनुरूप दृष्टिकीण, आस्था तथा विचार पैदा कर मकें। लाकिक रूप से नियोजित मामाजिक भीति या गिक्षा नीति एक आंतरिक अग है। समाज में मन्त्य के ऊपर प्रयोग के रूप में तर्क का प्राथमिक कार्य केवल जाच करना नहीं है, बल्कि रूपातर करना भी है और साबिक प्रक्रिया से अपने सामाजिक, आधिक और राजनीतिक मामलों के नियत्रण को उन्नत करने की बढ़ी हुई गर्वतनना मुझे बीसयी शताब्दी की नांति का एक बड़ा स्वरूप मालूम पड़ती है।

तर्क का यह विस्तार उम प्रित्रया का मिर्क एक भाग है जिसे मैंने अपने पहले के एक भाषण में 'वैयन्तीकरण' वहा है, जो वैयन्तिक वश्ताओं, घधी और अवगरी का बहुमुशीकरण है और एक प्रमित्तिशील मध्यमा ना महामा है। मभवतः औद्योगिक कालि का मवने दूरगामी मामानिक प्रित्तर्वन ऐसे लोगों को गंस्या में उत्तरीतर बृद्धि है, जिन्होंने नोचना और अवभी तर्रेतिक वा उत्तरीतर बृद्धि है, जिन्होंने नोचना और अवभी तर्रेतिक वा उत्तरीत कराति है। यह जिटेन से कमिक वरिवर्गन के प्रति लगाय दनना अधिक है कि कभी कभी वडी मुश्कित से कोई पित दीय पड़नों है। एक सनाव दें वे वह भाग में हम आर्रिभ शिया के द्रमार की उत्तरीत में में मगग भे, और अब भी हम मार्थवितक उच्च निदास भी दिया में उत्तरीत स्व प्रवारा की सी मार्भ नहीं पढ़ी हो। मार्थवित कर उन्तरीत कर रहे थे। अब इसमें उन्तर को निहा वहीं है, जर्मी कर रहे थे। अब इसमें उन्तर का है, जर्मी हम आर्थवित कर उन्तरीत हम अर्थने में ताज गार्थ



उसके खतरों को अगर मैं अनदेखा करूं तो कुछ निराशावादी और सणयवादी निश्चय ही मुझे चेतावनी देंगे। अपने एक पूर्वभावण मे मैंने इस बात की और आपका ध्यान आकायत किया था कि बढ़ते हुए वैयक्तीकरण का, जिस अर्थ में हम उसे ले रहे है, अर्थ यह नहीं है कि उससे नियमवद्धता और समनुरूपता का सामाजिक दवाव कमजोर हो जाएगा। दरअस्ल यह हमारे जटिल आधुनिक समाज का एक विरोधामास है। शिक्षा, जो वैयक्तिक क्षमता और अवसर के प्रसार का एक शक्तिशाली और आवश्यक औजार है और इम प्रकार वैयक्तिकरण को बढाने वाली है, सामाजिकता समनुरूपता को बढाने वाले लोगो के हाथ में एक अभरदार औजार की तरह भी काम करती है। अवसर हमे ज्यादा जिम्मेदार रेडियो और टेलीविजन प्रसारणो और म माचार पत्नों के लिए जो दलीलें सुनाई पड़ती है, उनका उद्देश्य है किसी ऐसी नकारात्मक सामाजिक प्रश्नुति का विरोध जो निदनीय है। परंतु ये दलीलें बहत भी झ ही वाछित विच और विचारधारा के प्रवार के लिए इन सार्वजनिक और गिवतणाली प्रचार साधनों के उपयोग की दलीजों का रूप से लेती हैं। याछनीयता का मानदंड होती है समाज की स्त्रीकृत रुचिया और मान्यताएं। वे आदोलन इनके सचालकों के हाथों मे, किसी वांछित दिशा में व्यक्तियो की प्रेरित करके, पूरे समाज को बदलने की सबेत और तर्कमम्मत प्रतियाएं हैं। इन पतरों के दूसरे उदाहरण है ब्यावसायिक विज्ञापनवाणी और राजनीतिक प्रचार (प्रौपेगैडा) । ये दोनो भूमिकाएं अनसर दुगनी की जाती हैं, अमरीका मे पुलेशाम और ग्रेट ब्रिटेन में गुछ अधिक मकीच के नाथ। राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव में जीतने के तिए ब्यावमायिक विज्ञापन गंहपाओं भी मदद लेते है। ये दीनों कार्य प्रणालिया औपचारिक रूप से असग दीगती हुई भी बहुद अनुरूप है। बड़े राजनीतिक दलों के ब्यावसाधिक विज्ञापन विशेषज्ञ गाफी यदिमान लोग है, जो अपने कार्य में नक्शितित का भरपूर प्रयोग करने है। जैसा कि अन्य उदाहरणों की परीक्षा करके हमने देगा कि सर्क का प्रयोग के राम अनुमधान के लिए या स्थित रूप में नहीं, बर्लिश रचनात्मक और यनिकील रुप से किया जाता है। ब्यावसायिक विज्ञापन विज्ञेपत और प्रचार ब्यवस्थापत केयल विद्यमान सध्यो पर निर्भर नहीं होने । उनहीं दिनवरणी निर्फ इम बान मे नहीं होती कि उपभोत्ता क्या विस्ताम करता है या कि घटनाओं को प्रत उत्पाद के रूप में यह कैमें लेता है बन्ति इस बात ये भी हो ही है कि उपभारत या मनदाता, अगर उनको दशता से हाथ में तिया जाए तो क्या चाहेगा या भिरतास करने के लिए प्रस्तुत हो सहेवा। इसके अनावा जनसने। स्थित के अध्ययन में उन्होंने यह जान निया है जि अपने दृष्टिकोण को मनामने का गामे सेज नरीका गृह है कि खरीक्षर या मनदाता के भीतर स्थित अवाहिक गण्य

को आर्मावत किया जाए। इस प्रकार हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है यह यों है कि अत्यंत विकसित तार्किक प्रतियाओं के माध्यम में ब्यावसाधिक विद्यापन विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के नेताओं का उच्च वर्ग जनसाधारण की अताकिकता को समझते हुए और उसका फायदा उठाते हुए अपना हितगाधन बार रहा है। मुलत: समर्थन की यह माग तक से नही है, बल्कि मुलत: उम प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आस्कर बाइल्ड विचारशकित के नीचे भाषात करना' सहता है। यतरे के अवमुल्यन का आरोप मूझ पर न लगे, इम्लिए मैंने यह तस्वीर आवश्यकता से अधिक बडी बनाई है। मगर यह तस्वीर मोटे तौर पर नहीं है और दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जनमत को गगठित और नियंदित करने के लिए प्रत्येक समाज में शासक धर्म कमीयेश द्याव के हयकडे अपनाता है। यह तरीका कुछ अन्य तरीकों से यरा जान पहला है बयोकि इममे तक का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इम गंभीर और ठोम आधार वाले अभियोग पत के उत्तर में मेरे वाम दो दलीनें हैं। पहली दलील यह है कि इतिहास के पूरे दौर मे जो भी अनुमधान, जो भी नए तरीके और नई तकनीक आदमी को उपसब्ध हुई हैं उनके नकारात्मक और सुकारात्मक दोनो ही पक्ष हैं । उसका मृत्य किमी न किसी को हमेशा पुणाना पका है। मुद्रण आविष्कार के पता नहीं कितने दिनों बाद तक यह आमोचना की जाती थी कि इसमे नृतन मंतव्यों का प्रचार होता है। यह आज का आम रोना है कि मोटरकारों के आविष्कार से गटक दुर्घटनाओं की गंररा बेहद बढ़ गई है और अणुशक्ति को निर्मुक्त करने के लिए किए गए अपने अनुसंगानों की भी कुछ वैज्ञानिक इसलिए निदा करने लगे हैं कि उमना प्रयोग बहुद विनातकारी हो सकता है और हुआ है। नए आविष्कारी भीर वैगानिक अनुगंधानों पर रोक लगाने में ये या ऐसी दसीने न झतीन में रापत हुई है और न मविष्य में ही होंगी। माम श्रीरेवेश (अन प्रचार) सी तर गीर और क्षमता के विषय में जो हमने भीखा है, उसे हम भूगा नही गरते हैं। आज जैने कि यह मध्य नहीं है कि हम धोडागाडी के या अहम्मधीर प्रजीवाद युग में बापिस चले जाए उसी प्रकार यह भी संभव नहीं है कि हम मोर हारा प्रतिपादिक उदारवादी विद्वांत की और बादम को आगे. भी उन्तीमधी बताधी के मध्य में घेट ब्रिटेन में खोदाह रूप से संघव हो सहा

पत्र विराय पर अधिक जानवारी के बिना दर्जिए इसी लेखक की पुरमक गाँद म्यू मोताइसी' (1951), कायाय अभीर यान कार के आजाय

या। मगर इसका असली उत्तर यह है कि ये बुराइया अपने साथ ही
उमका उत्तर भी लिए रहती हैं। आधुनिक समाज में तक की भूमिका
की निदा करने या अताकिकता के मत के प्रचार से इस समस्या का समाधान नहीं
होगा, विल्ल तक की भूमिका के बारे में नीचे और कपर से बढ़ती हुई
गचेतनता में ही इसका समाधान निहित्त है। ऐसे समय में जविक हमारी
तकनीकी और वैशानिक काति ने समाज के प्रत्येक स्तर पर सक के अधिकाधिक
प्रयोग की हमारे ऊपर घोषणा मुख्य किया, हमारा यह सोचना क्योल
करवना नहीं है। इतिहास की प्रगति के अन्य दौरों की तरह इस दौर की भी कुछ
कीमत है, जिसे खुकाना पड़ेगा। चुछ हानियां है जिन्हें सहना होगा और बुछ
खतरे हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। फिर भी मथायवादियों, रहस्वदारियों
और प्रत्य के ममीहाओं के वावजूद, गास तौर से उन वेशों के जिनकी
वहने जैसी कची स्थिति नहीं हम गई है, मुझे यह स्थीकार करने में कोई सज्जा
नहीं है कि इतिहाम में प्रगति का यह अधुक्पूष्ठ उदाहरण है। यह हमारे
ममय या गयसे ध्यानाकर्यक और कातिकारी यहा है।

विषय का परिवर्तित स्वकृप उस प्रगतिशील काति का दूसरा पक्ष है जिससे हम गुजर रहे है। पद्रहवी और मोलहवी शताब्दी का महान युग जिसमे मध्यपुरीन विश्व ट्ट फुटकर वियार गया और आध्निक विश्व की नीय पड़ी, यह युग था, जब नए महाद्वीपों की लोज हुई थी और विश्व का गुरुवाकर्षण केंद्र भूमध्य सागर से अतलांत मे स्थानातरित हो गया था। यहां तक कि फ्रांगीमी क्रांति जैसे छोटे मोटे उयल पुयल का भी भौगोलिक परिणाम इंग तथ्य में निहित था कि पुराभी दुनिया के अवशेषों के लिए नई दुनिया को कीमत चुकानी पड रही थी। परंतु गोलहवी शताब्दी के बाद से बीसकी शताब्दी तक त्राति के द्वारा लाए गए परिवर्तन किसी भी और घटना से अधिक ब्यापक है। प्राय: 400 वर्ष बाद विश्व का गुरुत्वाकर्षण केंद्र निश्चित रूप ने पश्चिमी योरोप में हुट गया है। अधेजी भाषी दुनिया के बाहरी हिम्मी महित पश्चिमी बोरोप आज उत्तरी अमरीका महादीप का अधीनस्य क्षेत्र हो गया है या आप चाहे तो इसे एक समूद कह सकते हैं, जिसके विजनीपर या गक्ति केंद्र और कट्टोल टावर वा वाम संगुक्त राज्य अमरी हा कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन केवत गरी नहीं है। यह किसी भी तरह स्पष्ट नहीं रहा कि विष्क का गुण्डसक्षेत्र केंद्र अब परिचय सोरोप के माग अर्थजी भाषी दुनिया में स्थित है, और राफी दिनी तक बही रहेगा, बन्ति अर नगरे नगा है कि पूर्वी योगेप और एमिया का रिवान भूखह, जिसता विस्तार अफीता तर है, विकेत के मामनों से निर्णावत है। आजरात

'अपरियनंनीय' पूर्व की कहाबत बेहद पुरानी पड़ गई है। वर्तमान शताब्दी में एशिया में क्या घटित हुआ, इस पर भी आइए एक नजर हान में । 1902 में हुई आंग्न जापानी मंधि से कहानी गुरू होनी है । योरीपीय महान झतिनयों की लक्ष्मण रेखा के अंदर यह एशियाई देश का प्रथम प्रवेश था। इसे एक संयोग मानना चाहिए कि जापान ने रूप को चुनौनी देकर और हराहर अपनी पदोन्नति का विगुन बजाया और इन तरह महान धीमवीं शताब्दी क्रांति की पहली चिनारी मूलगाई। 1789 और 1848 की फांनीनी कारियों की तकनें घोरोप में हुई थी, परंतु 1905 की प्रयम कसी कारि की कोई प्रतिक्रिया योरोप में नहीं हुई, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया एशिया पर हुई और बाद के कुछ हो यथी में परिया, तुर्की और चीन में कातिया हुई। यस्तुतः प्रयम विषयपुद्ध एक विश्व पुद्ध नहीं या, विला लगर वीरोप की हम एक इकाई मान में तो यह थोरोपीय गृहयुद्ध था, जिसके विषयन्त्रापी परिचाम उस गमय के हुए, जिसमे बहतेरे स्थिवाई देशों मे औद्योगिक विकास, चीन मे विदेश विरोध और भारत तथा अरब देशों में राष्ट्रीयता का विकास शामिल है। 1917 की रूपी चांति ने एक निर्णायक तथा अंतिम धवका दिया । यहा एक विशेष बात यह थी कि इस क्रांति के नेता ब्ययं ही इसकी प्रतिध्वनि की उम्मीद में योरीप की और निगाहें लगाए थे, जो अत में उन्हें एशिया से मिली। मोरोपीय 'स्थिर' हो गया था, एशिया ने कदम आगे बटा दिए थे। इन परिचित गहानी को वर्गमान कान तक कहने की जरूरत में महसून नहीं करता। अब भी इतिहामरार इस स्विति में नहीं हैं कि एशियाई और अफ़ीशी वाति के क्षेत्र भौर महत्त का मून्यांकन करें। परंतु आधुनिश नक्तीती तथा औद्योगिक प्रविचाओं, शिक्षा और राजनीतिक जागरण के आरंभ से एशिया और अफीका की करोड़ों करोड़ जनता उन महादीयों का चेहरा तेजी से बदल रही है। मैं भरिष्य में नहीं छार सकता, मनर मुक्के किमी ऐसे मानदढ का तान नहीं है दिगरे आधार पर विश्व इतिहास के परिवेदय से इसे हम प्रमतिशील विशास के अनावा बुछ वह सकें। इन चटनाओं के फनस्वहर विश्व के स्वस्प मे जो परिवर्तन आए हैं उनमें विश्व मामनों में इस देश का (बेट ब्रिटेन) और संस्था: मारे अंग्रेजी भाषी देशों का यहन कम हुआ है। समर मारेश पान, पूर्व पान नहीं होना और मुझे जो भीज परेसान करनी है वह गुरिवाई-भरो भी देतों को प्रमति को दौड़ नहीं, वस्ति इस देश के और दूसरे देतों के भी सागर इसी की इन चटनाओं की ओर से आयों सूद मेंने की प्रयुक्ति और उन देती के प्रति अधिकातपूर्व अवसा और भद्र क्लिस स के बीच काक्स रख और मंत्रीत ने प्रति पशु बार देने वा ही मोहाहिस्टला की प्रकृति । मैंदे जिसे जीसकी राजाकी बर्गां 🗎 तकों का विरुवार सहा है उसका दक्तिसमार

के लिए विश्रीय महत्व होता है क्योंकि तर्क के विस्तार का अर्थ है. सारत: इतिहास में ऐसी जातियों और महादीपों के दलों और वर्गों का अत्यान जो अभी तक उसके बाहर थे। मैंने अपने पहले भाषण मे बताया था कि मध्यकालीन समाज को धर्म के चरमें से देखने की मध्यकालीन इतिहासकार की प्रवृत्ति उनके स्रोतों के विशेष चरित्र के कारण थी। मैं इस व्याख्या की थोड़ा और विस्तार दुगा। मैं समझता हूं, हालाकि मेरे कवन मे थोड़ी अत्युक्ति हो सकती है, यह कहना सही है कि 'ईमाई चवे' मध्य यूग का एकमात तार्किक संस्थान या।" एकमात्र तार्किक संस्थान होने के नाते यह एकमात्र ऐतिहासिक गस्या था। और इमीलिए एकमात्र यही विकास की उस ताबिक प्रतिया के यशीभूत था, जिमको इतिहासकार समझ सकता था। एक मिलाजुला समाज चर्चे द्वारा निर्मित तथा मंगठित हुआ और इनका अपना ताकिक जीवन नहीं था। प्रामैतिहासिक काल की सरह जनपाधारण प्रकृति के अधीन थे न कि इतिहाम के। आधुनिक इतिहाम बहां से शुरू होता है जहां से ज्यादा से ज्यादा लोग सामाजिक तथा राजनीतिक सचेतनता प्राप्त करने होगे: अपने अपने दलों की ऐतिहासिक इकाई के प्रति जिसका एक अतीत और एक भविष्य या, गजग होने लगे और इस प्रकार परी सौर से इतिहास में प्रविद्ध हुए। ज्यादा से ज्यादा विछले 200 वर्षों के अंदर ही. न केवल विछड़े हुए बहिन मुदरी भर प्रगतिशील देशों में भी, सामाजिया, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक चेतना का यहमंत्रक जनता में गंचार होने लगा है। मिन्ने बनेमान समय मे हमारे लिए पहली बार एक ऐसी दुनिया की गरूपना करना गंभव हुआ है जिसमें रहते याले लीग इतिहास के अंग बन चुके हैं और अब वे केवल उपनियेशी प्रशासक प मानयशास्त्री भी चिता के विषय नहीं रह गए है, बल्क इतिहासकार की विता के भी विषय बन चुके है।

इतिहास की हमारी धारणा में यह एक बाति है। अठारहवी बनाव्यी तर इतिहास फिर भी उचन बगों का इतिहास था। उन्तीसनी बनाव्यी में दिटिय इतिहासकार हिनक के साथ रक क्कार इतिहास के एक ऐसे दुख्यिकों का स्मान्त करते से भी भी और प्राप्त का स्मान्य करते होने थे, जो एक ऐसे राष्ट्रीय का प्राप्त का प्रतिहास था। जेक आरक्ष्मी कि ती पारवारी का इतिहास का का का स्मान्य के प्राप्त के प्रा

ए० मीन माहित : नीह मोशियोनाकी आप हि निनेता, (अधेके अनुवाद, 1945),
 ए० 18.

दृष्टिकोण का मोगिक समयँन करता है, हालांकि उनके वचन से उनका कर्म पीछे रह गया है। मैं इन कमियो की अधिक चर्चा नहीं करूंगा, नयोंकि इतिहासकार के रूप में इन देश के वाहर और पश्चिमी योरोप के वाहर फैतते हुए इतिहास के मोमातों का ऐतिहासिक विश्लेषण न कर पाने की हमारी अगफनता में मेरी ज्यादा दिलचर्मी है। 1896 की अपनी रिपोर्ट में ऐक्टन विश्व इतिहास के बारे में लिखते हैं कि विश्व इतिहास पामी देशों के संयुक्त इतिहास से मिन्न है। वे आगे कहते हैं: 'यह एक ऐसे कम में चलता है, जितको सभी देश अपनो पोगदान देते हैं। उनका इतिहास उनके अपने निए नहीं लिया आएगा विरुक्त जिस कोटि का या जिस अविध से वे मानवता की समृद्धि में योगदान दे रहे होते हैं उमी के अनुरूप एक उच्चतर अंगला में विश्वा आएगा वारक कि ही उमी के अनुरूप एक उच्चतर

ऐक्टन के निए यह सोचना स्वाभाविक था कि जिम रूप मे विश्व इतिहास की यह महाना करता था, उसका उस रूप में लेखन किसी भी गंभीर इतिहासकार का दायित है। इस अर्थ में विश्व इतिहास के दृष्टिकीण की सुविधा के निए हम इस समय क्या कर रहे हैं ?

इन भागाणों में मैं इन विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्ययन की चर्चा नहीं करना पाइता था, मतर मैं जो कहना चाइता या उद्यक्त यह इतना वेहतरीन उदाहरण है कि अगर मैं इस वियय को यो ही छोड़ दूं तो यह मेरे एए एक कायरतापूर्व यान होगी। पिछने चालीन वर्षों में हमने अपने पाइत्यक्षम में मंयुगत राज्य अमरीका के हित्र होन के लिए काफो बड़ी जगह बनाई है। यह एक महायरापूर्व यान होगी। पिछने चालीन वर्षों में हमने अपने पाइत्यक्षम में मंयुगत राज्य अमरीका के हित्र हान के निव्ह काम के निव्ह काम के मत्र वाह बना हुआ है और इस प्रकार अंबी बीभाषी हुनिया की समान रूप से गतरताज और दूरेंगी मरीजों में हम इस बोज को बहाएंगे हो। अंबी भाषा दुनिया का पिछने 400 वर्षों चा इतिहान के एक महाय यूग रहा है। परंतु विवय इतिहान के केंद्र के रूप मंदर से पाइत्यक्त का पर हो। अंबी भाषी दुनिया का पिछने 400 वर्षों चा इतिहान का एक महान यूग रहा है। परंतु विवय इतिहान के केंद्र के रूप में इत्यक्त कर होने होने के केंद्र के रूप में इत्यक्त कर हो। यह हो स्वयं वात्र के त्र विवास कर हो। वर्षों पाइत्यक्त के स्वयं वात्र कर हो। वर्षों पाइत्यक्त के स्वयं वात्र विवास कर हो। वर्षों पाइत्यक्त कर हो। वर्षों का मुधार बरात विश्वविद्यानय वाह विवास हो। वर्षों कर हो। वर्षों का मुधार वर्षों का स्वयं विश्वविद्यानय के ही हो। वर्षों का मुधार वर्षों का स्वयं विश्वविद्यानय के हित्र हो। वर्षों का मुधार वर्षों का स्वयं विश्वविद्यानय के हित्र हो। विश्वविद्य हो। विश्वव हो। वर्षों में परोशा

<sup>1. &#</sup>x27;वै'हत महत्ते (तर्हा : 'ट्रम् अंतिवित, माचर्यात ऐह बोहरत्त्त', (1907), पु. 14.

में विना किसी आधुनिक भाषा (अंग्रेजी की छोड़कर) के पर्याप्त ज्ञान के विद्यार्थी को बैठने दिया जाता है। आवमफोर्ड में पुराने और समादृत दर्शन विभाग ने जब निर्णय लिया कि रोजमर्रा की सीधी सादी अंग्रेजी से उनका काम चल जाएगा तो उनके साथ जो हुआ उससे हमें सबक लेना चाहिए। निश्चय ही यह गलत है कि पाठ्य पुस्तक से अलग हटकर योरोप महाद्वीप के किसी देश के आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने की सुविधा विद्यार्थी को न दी जाय । उस विद्यार्थी को जो एशिया, अफीका और लातीनी अमरीका का कुछ शान रखता है, अपने जान के प्रदर्शन का मौका 'बोरोप का विस्तार' विषयक उन्नीसधी शताब्दी तक सीमित पर्चे मे नही मिल पाएगा । दुर्भाग्यवश पर्चे का शीपंक उसकी विषयवस्तु से हवह मेल खाता है। उन देशों के बारे में भी जैसे चीन और पित्रया, जिनके पास अच्छी तरह लिखा महत्वपूर्ण इतिहास है, विद्यार्थी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जब योरोपियों ने उन पर अधिकार जमाने की कोशिश की तो क्या हुआ ? मुझे बताया गया है कि इस विदविद्यालय में इस. चीन और पींसवा के इतिहास पर भाषण होते हैं, मगर इस विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग शिक्षको द्वारा नहीं। पाच वर्ष पूर्व अपने उद्घाटन भाषण में चीनी भाषा के बोफेसर ने जो मंसब्य दिया था कि 'चीन को विश्व इतिहास को मुख्य घारा के बाहर नही रखा जा सरता' उसे कै ब्रिज के इतिहासकारों ने एकदम महत्व नहीं दिया। पिछले दशक में भीविज मे प्रस्तुत की गई सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति पूरी सौर मे दतिहास विभाग के बाहर और बिना उनकी किसी मदद के लिखी गई। मैं डा॰ नीडहैम की पूरतक 'साईम ऐंड सिविलाइजेशन इन चाटना' की चर्चा कर रहा हूं। यह एक गंदोप का विषय है। मुझे इन घरेलु घावों को गार्वजनिक रूप में पेत मही करना चाहिए था, अगर मेरा यह विश्वाम न होता कि यह प्रयुत्ति अन्य ब्रिटिण विश्यविद्यालयों में भी विद्यमान है और ब्राज बीम री ब्रातास्री के मध्य मे प्रिटिश युद्धिजीवी आमतौर से इस प्रवृत्ति के शिकार है। पुरानी विनदोरियामुगीन कहावनें जैसे 'सहर में तूफानप' या 'कटा हुआ महाद्वीप' आज भी इस देश पर सीमित अयों में महीक बैठनी है और हमारी परेशानी का यापस बनती हैं। एर बार फिर बाहर की दूनिया में मुक्तन उठ रहे हैं और ऐसे बरन में हम अंग्रेजीआया भाषी देशों के लोग एक दूसरे के मिर से मिर बोड़ कर अपनी राजमर्रा की मानूली अंग्रेजी में वहते हैं ति हमारी मक्दाा के वरदातीं भीर अगरस्थियों से दूसरे देशों के लोग महरूम ही रहे हैं बग्नीति उनका क्यवरार

ई० ऑ० पुनी- कि - काइनीय हिन्दी छेड़ कर्ड हिन्दी, (1955), दू० 36.

भैसते हुए शितिज 165

हमारे अनुरूप नहीं है और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गुद दूमरों को समझ पाने की अपनी असमर्थता और अनिच्छा के कारण गुरू को उस उसस पुषत और गतिविधि से, जो हमारे चारों और हो रही है, काटकर अलग किए हुए हैं।

अपने पहले भाषण के आरंभिक वाक्य में मैंने आपका घ्यान इन दिस्तिकोण की क्षोर आर्जावन किया था जो बीसवी जनाइटी के मध्य के वर्षों को उन्नीमयी शताब्दी के अंतिम वर्षों से अलग करता है। उपमहार के रूप में मैं इस विरोध की विस्तार से चर्ची करना चाहंगा और इस गदर्भ में यदि में 'लियरल' (उदारवादी) और कंजबॅटिव' (पुराणपथी) शब्दों का इस्सेमाल करूं तो उन्हें ब्रिटिश राजनीतिक दलों के लेवल के रूप में न लिया जाए । जब ऐक्टन ने प्रगति की पर्चा की भी तो उसके विचार 'कमिकवाद' के लोकप्रिय ब्रिटिश धारणा के अनुरूप मही थे। 1887 में लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने 'ऋति या जैमा कि हम कहते हैं, उदारतावाद' जैसे एक विशिष्ट महाबरे का प्रयोग किया था । दम वर्ष बाद अपने एक भाषण में उन्होंने कहा : 'आधनिक प्रगति का तरीका श्राति है' और एक दूसरे भाषण मे उन्होंने 'मामान्य धारणाओं के विकास, जिसे हम काति पहते हैं। को चर्चा की । उनकी एक अप्रकाशित हस्सनिधित टिप्पणी में इसकी पुलामा किया हुआ है : 'हिंदुम समझौते के माध्यम ने शासन करता था , निवदन ने विभारों का बासन आरंभ किया है।'' ऐस्टन का विश्वास था कि विश्वारों के घामन' का अर्थ है उदारनावाद और उदारसावाद का अर्थ है काति । एउटन के जीवनकाल में अभी नामाजिक परिवर्तन के ब्रेरक रूप में उदारताबाद की गरित ममाप्त नहीं हुई थी। हमारे दिनों से उदारतायाद का जो कुछ बचा रह

गया है, वह हर कही समाज में संकीणता का एक पक्ष बन गया है। आज ऐनटन के विचारों की ओर लौटने की बात अर्थहीन है। मगर इतिहासकार का दायित्व है पहले ऐक्टन को उसकी जमीन पर स्वापित करता; दूसरे, समकाधीन विचार में से अर्थ में तर से सित्त करता; दूसरे, समकाधीन विचार में से अर्थ में तर के सित्त के जांच करना कि ऐक्टन के विचारों में ऐसा क्या है जो आज भी मान्य है। ऐक्टन की पीड़ी, निस्सवेह, अपने अतिवास आस्वविक्षास और आसाबादिता की शिकार भी और उसने टीक टीक समझा नहीं कि उसने अपनी आस्या जिस ढांचे पर आधारित की है यह युद ही दूसरी बातों पर निर्मर है। मगर इसमें दो तरब थे, जिनकी हमें आज भी बड़ी अस्पत है और वह है; इतिहास में प्रगति की भावता के पित्तकी से सामाने के तिए तर्च की अवना मामदर्शन बनाजा।

क्षय आइए हम छंडे दशक (बीसवी शताब्दी) की कुछ आवार्ज मुनें । अपने एक पहले के भाषण में मैंने सर लेबिन नैमिएर के संतोप की चर्चा की है कि जय 'ठोस समस्याओं', के 'कारगर समाधान' ढढ़े जा रहे हों तब दोनी दल कार्यक्रमी और आदर्शों को भल जाते हैं' और इस सर नेमिएर 'राष्टीय परिपन्तता" का लक्षण मानते हैं। मनष्य की जीवन की अवधि के साथ राष्ट्री के विकास की तुलना को मैं पसंद नहीं करता और अगर इन तरह की उपमा की स्वीकार भी कर लिया जाए तो मैं पछना चाहगा कि जब कोई देश परिपरस्ता के स्तर को पार कर जाता है तो क्या होता है? मगर मुझे जो चीत अच्छी सगती है, यह यह है कि ब्यावहारिक और ठोन के गाय, जिसकी प्रमान की गई है, कार्यक्रमी और आदर्शी का, जिनकी निदा की गई है, परस्पर विरोध सप्ट दिलामा गमा है। आदर्शवादी सिद्धातवादिता के मुकाबन में व्यावहारिक बायों को कंचा स्थान देना मंकीणंताबाद का प्रमुख सक्षण है। नेमिएर के विचारों में यह अठारहवी शनाब्दी की आवाज का प्रतिविधिस्व करता है, जाने तृतीय के मिहासनार द होने के समय के इंग्नैड का प्रतिनिधित्व करना है, और ऐक्टन के विचारों के बासन और काति जिनकी गुरुवात होने ही याती थी उनके सिलाफ अपना विरोध प्रकट करता है। मगर बही पूर्ण पूरा मंत्रीर्णतायाद जब पूरा यूरा अनुभववाद ती बक्त नेकर आया तो हमारे गुग में बेहुद लोकप्रिय हो गया। प्रो॰ देवर रोपर की दम टिप्पनी में यह अपने थरवत लोकप्रिय रूप में देखा जा मकता है, हि : 'जर उपवादी चीच है कि

देशिए, वृ= 33 उपर.

फैलते हुए क्षितिज 167

जीत निश्चय ही उन्हीं की होगी, तो समझदार मंकीर्णतावादी उनकी नाक पर प्सा जमा देने हैं। 'र प्रो॰ ओकसाट हमें इस फैशनेबुल अनुभववाद का एक और सक्षम उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अपने राजनीतिक संस्याओं में हम 'एक सीमाहीन और अतल समुद्र में नाव चलाते है, 'जहा' न तो यात्रा का कोई आरभिक स्यान है और न ही कोई सुनिश्चित गंतव्य स्यान है।'2 हम नए सेमकों की मची पढ़ने की जरूरत नहीं महमूस ही रही है, जिन्होंने राजनीतिक अध्यावहारिकताबाद' और 'ममीहाबाद' का विरोध किया है। ये महाबरे समाज के मविष्य के मंबंध में दूरगामी उपवादी विचारी की ध्यवन करने के लिए उपयोग में आए हैं। और न ही मैं संयुक्त राज्य अमरीका की हाल की प्रवृत्तियों की ही चर्चा करूंगा । यहां के इतिहासकारों और राजनीतिक मैडातिकों में ग्रेट ब्रिटेन के अपने समानद्यमियों की अपेक्षा मुगालने कम हैं और उन्होंने खलेआम संकीर्णतावाद को अपना समर्थन दिया है। हारवर्ड के प्री॰ मैमूएल मारिसन के सिर्फ एक मतब्य को उद्धन कहंगा। प्रो॰ मारिगन अमरीका के गंकीर्णतावादी इतिहासकारों मे सबसे प्रसिद्ध थीर सबसे अधिक मध्यममार्थी है। दिगंबर, 1950 में अमेरिकन हिन्दोरिकन एमोनिएशन को मंबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण मे उन्होंने विचार ब्यक्त किया था कि 'जेफरमन जैकमन एफo डीo रूजवेल्ट गीति' को उलटने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने अमरीका का एक ऐसा इतिहास निखने की बकानत की बी जो 'एक संतनित संकीर्यंतायादी दृष्टिकोण से लिखा गया हो।" षेट ब्रिटेन मे प्रो॰ पापर ने अपने गजग संकीर्यंतावादी दृष्टिकोण को अत्यंत रपद और समझीनाविहीन रूप ये सामने रखा है। नेमिग्र द्वारा निए गए 'कार्यक्रमों और आदर्जों' के विरोध को उन्होंने दूहराया है और ऐसी नीतियाँ पर आत्रमण निया है जिनका लगाकथित उद्देश्य एक निश्चित योजना के भनुसार 'समूच समाज' को प्नर्थावस्थित' करना है। इसके विपरीत उन्होंने 'दूर हों में मामाजिक इंजीनियरी' करना प्रशमा योग्य माना है और स्राप्टणः

री में 'टुरड़ों में मरम्मत' और 'मपलेबाओं' के बारोगों में पीछे नहीं हुटे हैं।

दरअस्त एक मुद्दे पर मुझे प्रो॰ पापर की प्रशसा करनी चाहिए। वे तर्क के प्रवल समयंक है और अतीत या वर्तमान अताकिकताओं के साथ उनका कुछ भी तेना देना नही है। परंतु अगर हम टुकड़ों में सामाजिक इंजीनियरी' के नुस्खे की जांच करें तो हम देखते है कि तर्क को जो भूमिका मिली है, यह नगण्य है। यद्यपि 'द्कडों में इंजीनियरी' की उनकी व्याख्या वहत मुस्म नहीं है, हमें खासतौर पर बताया गया है कि 'परिणामों' की आलोचना इसमें से निकाल दी गई है और अपने कानूनी कार्यों के बारे मे अर्थात 'साविधानिक स्घार' और 'आमदनी के समानीकरण की व्यापकता स्थिति' के बारे में उन्होने जो सतकं उदाहरण दिए है उससे स्पष्ट हो जाता है उन्हें हमारे वर्तमान समाज की मान्यताओं के अतर्गत ही कार्य करना है। प्रो० पापर की स्कीम में 'तर्क' को वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश अमैनिक अधिकारी को, जिसको अधिकार होता है कि वह सत्ताप्राप्त सरकार की नीतियों को लागू करे और उनके बेहतर ढग से लागू करने के स्थावहारिक मुझाब भी दे, मगर उसे यह अधिकार नहीं होता कि वह उन नीतियों पर प्रश्नविन्ह लगाए और उनकी मतभत परिकल्पनाओ और अंतिम उद्देश्यो पर गदेह प्रकट करे। उसका काम लाभप्रद होता है, अपने वक्त से मैं भी एक अमैनिक अधिकारी या। परंतु तर्क को मौजदा व्यवस्था की मान्यताओं के अधीन करना मुझे अतिम हप से अस्वीकार्य लगता है। जब ऐक्टन ने अपने समीकरण 'फाति = उदारतावाद = तकं का राज्य' की स्थापना की भी तो उसने तर्फ की उपरोपन बरूपना नहीं की थी। चाहे विज्ञान में हो या इनिहाम में या नमाज में, प्रगति मुख्यतः उन्हीं मन्त्यों के द्वारा ताई गई है जिन्होंने बहादुरी के साथ एक तास व्यवस्था में छोटे मोटे सुधारी तक गूद को मीमित करने ने इनकार कर दिया था और तर्ज के नाम पर जो कार्यप्रवाली व्यवहार में भी और उसके आधारस्वरूप को मुनिश्चित या छित्री हुई परिवलानाए थी, उन्हें तक के ही नाम पर मृतक्रत चुनौती दी। में ऐसे बबन का इंतजार कर रहा हूं जब अबेजी भाषी दुनिया के द्वतिहासकार, समाजवास्त्री और राजनीतिवास्त्री उत्तर कार्य के लिए फिर साहस बटोर सकेंगे ।

वैने अबेजीमापी दुनिया के बुद्धिजीवियों बीर राजनीतिक विचारकों में तर्क के प्रति यूमिल होती हुई आस्या मुझे उत्तता विचलित नहीं करनी, जिनना विरस्ती विरतर मुलियोलता दी भावता के बहुसाय की कमी । पहली गजर में

क पार 'दि पान्डी आह ट्रिस्टोरिमिल्म', (1857), पूर 64, 68.

फैनने हए क्षितिज 169 यह विरोधाभासी लगता है, क्योंकि हमारे आसपास के परिवर्तनों के

गर्बंध में शायद ही पहले कभी इतनी वकवास हुई हो। मगर ध्यान देने की बात

है कि परिवर्तन को अब उपलब्धि, अबसर और प्रगति के रूप में नहीं लिया जाता. बन्ति हर की चीज माना जाता है। जब हमारे राजनीतिक और आधिक प्रधर उपदेश देते हैं तो वे हमें इस चेतावनी के अलावा और कुछ नहीं दे पात कि हम उप परिवर्तनवादी और दूरगामी विचारों पर संदेह करना चाहिए, त्रांति का आभार देने वाली हर चीज से दूर रहना चाहिए, और हमे जितना धीमें और सतकतापूर्वक संभव हो आगे बढना चाहिए, अगर उसे अागे बढना

महा जा सके। ऐसे यक्त में जबकि दुनिया पिछले 400 वर्षों की अवधि में मयमे अधिक तेजी के साथ और उब रूप से बदन रही है, उपरोक्त बातें करना एक अजीय अधापन है, जो हमारे मन में भय का संचार करता है: यह

मही कि सारे विश्व की गति उद हो जाएगी बल्कि यह कि यह देश, और गायद दमरे अंग्रेजीभाषी देश, लाम प्रगति से पीछे रह जाएने और असहाय भाव मे यिना किमी शिकायत के अतीत प्रेम के सहे जल में पड़े रह जाएंगे। जहां तक मेरा सवाल है में आजावादी हं और सर लेविस नेमिएर जब मुक्ते कार्यक्रमीं और आदशों का परिस्थान करने की कहते हैं, प्रो॰ ओकशाट कहते हैं कि हमारा

कोई निश्चित गंतका नहीं है और हमें सिर्फ यह देखना है कि हमारी नाव को कोई स्वस्त न कर दे, प्रो॰ पापर अपने प्रिय टी-माडेल को छोटी मोटी इंजीनियरी के बहाने सहक पर लगाए हुए हैं, भो० देवर रोवर चीयते हुए उपवादियों की

मार पर पूंना मार रहे है, और प्रो॰ मारिसन संतुलित संबीर्णताबादी भावना में इतिहास नियने की मलाह दे रहे हैं, तो मैं उपल पुरस से भरी इनिया पर निपाह डालुंगा और एक महान वैज्ञानिक के बेहद पुराने पड़ गए शक्तों में

भहेगा : 'और फिर भी, यह चल रही है।'



## अनुक्रमणी

आर्तहड, 124 इतियट, टी॰ एम॰, 45, 51

बार्लावन, 137-59

रिमान, बाम्ने, 99

4712, 72

₹°, 17, 10

बारितवृह, 19, 29, 23, 24, 53

भागमेन, आर् एच . 98

गिवन 235, 54, 96, 105, 121, 136

ग्रीन, जे॰ आर॰, 160

देवेसान, ओ॰ एम॰, 19, 38

देवेलान, जार्ज बोरो, 19

टोबबिंग, 132, 147

टैगिटम. 105

इप. 44

R14. 31

| एगेह्म, 84                          | गेटे, 134                     |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| एस्टन, 68, 142                      | गेन, 44                       |
| एकटन, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 38, 42.   | प्रीटे, 36, 37, 40, 71        |
| 48, 49, 64, 68, 79, 121, 125,       | षचिल, गर विस्टन, 16           |
| 133 147, 161, 163, 164, 165         | षिपेरिन, 15                   |
| ऐडम, हेनरी, 97                      | जानगन, हा॰, 82                |
| मोरगाट, घो॰, 19, 165, 167           | ट्यायम्बी, 43, 79, 119        |
| दतार्ग, शो∘ सर जात्रे, 4, 6, 20, 23 | टाने, भी०, 136                |
| बताबं, डा॰ विटमन, 8,9               | टेनर, ए॰ जे॰ पी॰, 54, 122     |
| <b>र</b> नेरॅंडन, 51                | ट्रेंबर, श्रो॰ रोपर, 164, 167 |
| गायगा, 100                          | ट्राट्रकी, 49, 74, 104, 108   |

127, 137, 139



